प्रकाशक रामलाल पुरी संचालक श्रात्माराम एण्ड सस काश्मीरी गेट दिल्ली-६

### दूसरा संस्करण

मुद्रक भूषीज प्रेस पावडी बाजार दिल्ली-६

#### प्रावकथन

हिन्दी में साहित्यिक अनुशीलन का कार्य बहुत-कुछ सुनिद्यित गित मे आगे बढ रहा है । आधुनिक युग के आरम्भ मे हमारे अनुशीलन की दिशा स्पष्ट न थी। साप्रदायिक और परपरावादी दृष्टियों का प्रायान्य था। पाहित्य की प्रचुरता तो थी, परन्तु उसका प्रयोग अधिकतर गाम्त्रार्थी-पद्धति पर किया जा रहा था। लोग बाल की खाल अधिक निकालंते थे। यदि किसी दार्शनिक मतवाद का प्रक्त उठा, तो सूक्ष्म-से-सूक्ष्म सूत्रों का ऊहापोह होने लगता। पाहित्य के बल पर लोग अपने-अपने पर्क्ष की प्रतिष्ठा और विपरीत पक्ष का निरसन करने लगते। एक ही ग्रथ के भीतर हैंत, अहैत, विशिष्टाहैत, हैताहैत आदि के बहुमुखी सिद्धान्त हूँढे जाते थे। 'रामचरितमानम' के अन्तर्गत इन विविध मतो की स्थापना की गई। यदि साहित्यिक चर्चा उठी तो अलकारों के लक्षणों और भेदों में ही पहितों की प्रतिभा टकराने लगी। भाषा-सम्भधी जोधों में भी पुरानी परपरा का अनुसरण होता रहा। इस सम्पूर्ण आरम्भिक जोध में सुस्पष्ट दृष्टिकोण, प्रणाली और लक्ष्य का ग्रभाव था।

अनुशीलन-सम्बन्धी एक नया अध्याय तब आरम्भ हुआ जब पिक्चमी पिडितो की छत्र-छाया में भारतीय पिडित भी प्राच्य-अनुसधान (Oriental Research) के कार्य में सलग्न हुए । परन्तु इन पिडितो की सबसे वडी कमी यह थी कि वे अपने पिक्चमी अभिभावको द्वारा वांधी गई लीक से वाहर निकलने में असमर्थ थे। यत्र-तत्र देश-प्रेम या राष्ट्रीय भावना मे प्रेरित होकर वे पिक्चमी पिडितो के निर्णयो में थोडा-बहुत पिरवर्तन कर देते थे, पर इससे अधिक नही। लोकमान्य तिलक की भाँति एकदम नया निर्देश करने वाले व्यक्ति विरल थे और पीडित्य के क्षेत्र में विद्रोही माने जाते थे। यह नई पिडित-महली राष्ट्रीयता की प्रतिनिधि मानो जाती थी, परन्तु उसके कार्यों मे पाश्चात्य अनुकृति का तत्त्व ही प्रमुख था। हम यह नही कहते कि भारतीय साहित्य के पश्चिमी विवेचको से हमने कुछ पाया ही नही—हमारा अनुशीलन लाभान्वित ही नही हुआ, परन्तु हम यह अवश्य कहेगे कि भारतीय 'वस्तुओ को पश्चिमी निगाह से देखने वाले लोगो में एक मौलिक दृष्टि-दोष तो था ही।

ग्रियर्सन ग्रौर उनके भारतीय ग्रनुयायियो ने भाषा ग्रौर साहित्य-सम्बधी श्रनुशीलन की एक नई प्रणाली निकाली ग्रौर एक नवीन परम्परा स्थिर की। परन्तु इन ग्रन्वेषको के द्वारा भी हिन्दी का साहित्यिक श्रनुशीलन पूर्णत राष्ट्रीय श्रयवा वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित न हो सका। साहित्यिक मानदंड भी बहुत-कुछ श्रनिर्दिष्ट ही रहे । उदाहरण के लिए मिश्र वन्धुश्रो की साहित्य-समीक्षा और ग्रन्वेषणो को देखे, तो उस शैली की सारी नवीनता श्रपनी समस्त दुर्वल-ताग्रो के साथ हमारे समक्ष ग्रा जाती है। मिश्र वन्धुग्रो को हम ग्रियर्सन-श्रनुयायी समीक्षक ही कह सकते है, यद्यपि श्रपनी श्रनेक त्रुटियो के लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार है।

ग्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ग्रीर ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल के ग्रवतरण से हिन्दी की साहित्यिक दृष्टि एकदम सँवर उठी । द्विवेदी जी युग-द्रष्टा ये ग्रीर शुक्ल जी थे साहित्य के सच्चे भाव-द्रष्टा । दोनो के समागम से हिन्दी की साहित्यिक चेतना बहुत-कुछ परिपुष्ट हो गई। शुक्ल जी ने हमारे साहित्यिक ग्रनुशीलनो को नई प्रेरणा दी । उनकी दृष्टि पूर्णतः सांस्कृतिल ग्रीर शालीन थी। वे शिक्त, शील ग्रीर सौन्दर्य के उपासक थे । उन्होने हिन्दी-साहित्य का घारावाहिक्न विकास-कम दिखाकर हमें श्रेष्ठ किवयो का परिचय कराया। उनकी दृष्टि मुख्यतः भावात्मक ग्रीर साहित्यिक थी, ग्रतएव वे ग्रन्य दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण कार्य करने वाले लोगो का स्वागत करने को तैयार न थे। जाथ ही उनका ग्रनुशीलन विशुद्ध शास्त्रीय ग्रथवा ऐतिहासिक भूमि पर ग्रिधिष्ठित न था। वे साहित्य के महान् उन्नायक ग्रीर प्रेरक थे, कदाचित् इसीलिए तटस्य ग्रनुशीलन की लीक पर चलने में वे ग्रसमर्थ भी थे।

उदाहरण के लिए गुनल जी के भिनत-सम्बन्धी विवेचनों को देखिए।
भिनत का विकास दिखाते हुए उन्होंने जो चर्चाएँ की है, वे न तो दार्शनिक दृष्ट्रि से ग्रीर न ऐतिहासिक क्रम के अनुसार अत्यन्त प्रामाणिक या शास्त्र-समस्त है। उनके समस्त विवेचन उनकी ग्रपनी सद्भावनाग्रो पर ग्राश्रित है, यद्यपि शास्त्र का नामोल्लेख भी वे करते गए है। भिनत ग्रीर धर्म ग्रादि की जो परिभापाएँ उन्होंने की है, वे उनकी स्वतन्त्र रुचि की परिचायक है। यद्यपि शुक्लजी का यह ममस्त विवरण ग्रतिशय उदात्त ग्रीर रोचक है, परन्तु पूर्णत तटस्थ ग्रीर प्रामाणिक नही। साम्प्रदायिक ग्रीर परम्परागत विवेचन-पद्धित से छटकारा देने ग्रीर एक व्यापक मानव दृष्टिकोण का सस्थापन करने में गुक्लजी समर्थ हुए, परन्तु उनकी व्याख्याग्रो ग्रीर विवेचनों में इतिहास-सम्मन तथ्यों का उद्घाटन सर्वत्र नही पाया जाता।

साहित्यक कृतियो और साहित्य-शास्त्र की पद्धतियों का निरूपण करने में भी शुन्तजी ने अनाधारण अन्तर्दृष्टि का परिचय दिया है। सच पूछिए तो रस, फ्लंकार, रीनि, वकोक्ति आदि सम्प्रदायों की जो व्याख्याएँ आज प्रचलित है वे प्रमुखत शुक्ल जी द्वारा ही उद्भावित हैं। इस क्षेत्र में भी शुक्ल जी का कार्य पूर्णत शास्त्र-सम्मत नहीं है, परन्तु यहाँ वे ग्रधिक मनोयोग पूर्वक शास्त्र-पक्ष का ग्रमुशीलन कर सके हैं। रीति-काल की वैंधी हुई परिपाटी से साहित्य-शास्त्र की मुक्ति कराने का श्रेय हिन्दी की सीमा में शुक्ल जी को ही प्राप्त है, परन्तु शुक्ल जी के व्यक्तिगत मतो ग्रौर श्राशयों से यह क्षेत्र भी शून्य नहीं है।

कवियो ग्रीर कृतियो की धारावाहिक समीक्षा करने में शुक्ल जी ने एक नई ही पद्धित का ग्राविर्माव किया, जिसे हम शुक्ल-पद्धित ही कह सकते है। शुक्ल जी की समीक्षा-दृष्टि ग्रितशय मार्मिक थी, परिणाम-स्वरूप उनकी समीक्षाग्रो ने जो साहित्यिक चेतना उत्पन्न की वह पर्याप्त विशद ग्रीर स्वस्थ थी। एक नया मानदड शुक्ल जी ने सस्थापित कर दिया, जिसके ग्राधार पर हिन्दी-समीक्षा उत्तरोत्तर उन्नित करती रही है। वास्तव में शुक्ल जी का समस्त कार्य नवयुग के सच्चे साहित्याचार्य का कार्य है। उन्होने स्वत एक नवीन समीक्षा-धारा का प्रवर्तन किया। उन्हे किसी प्राचीन मत का उद्घाटक या विश्लेषक-मात्र मानना उचित नही। इसीलिए शुक्ल जी की दी हुई समस्त नई विधियो का कृतज्ञ होते हुए भी उन्हे ऐतिहासिक ग्रन्वेषक ग्रथवा शास्त्र-प्रवक्ता की वस्तुमुखी प्रामाणिकता नही दी जा सकती।

हिन्दी-अनुशीलन शुक्ल जी का ऋगी है, परन्तु इसरे रूप में । उन्होने अनुशीलन-कार्य को नई चेतना दी, नया मार्ग-निर्देश किया। शुक्ल जी के अनुशीलनो में दार्शनिक और साहित्यिक निष्पत्तियाँ, सैद्धान्तिक और व्यावहारिक समीक्षाएँ, एक ही भूमिका पर प्रतिष्ठित है । ज्ञान के अनेक क्षेत्रो में शुक्ल जी एक ही दृष्टि लेकर गए—वह दृष्टि थी भावात्मक और सास्कृतिक। अनुसधान के विभिन्न विषयो को एक-दूसरे से पृथक् मानकर उनमें अलग-अलग दृष्टियो से प्रवेश करना शुक्ल जी को अभीष्ट न था। कदाचित् इसीलिए उनकी उपपत्तियो और विवेचनो में ऐतिहासिक वस्तुमत्ता और छोटे-से-छोटे विवरणो की खोज करने की प्रवृत्ति नही है। सक्षेप मे उनके अनुशीलन का आधार व्यापक और एकरस है, विभाजित और श्रेणीबद्ध नही । वे सीमित विशेपज्ञता (Specialization) के मार्ग पर कभी नही चले।

शुक्ल जी के पश्चात् हिन्दी-अनुशीलन की शैली और विधि बदलने लगी है। साहित्य के दार्शनिक, सास्कृतिक अथवा कला-पक्ष की स्वतत्र और एक दूसरे से असपृक्त मीमासा होने लगी है। कुछ समीक्षक किसी एक तथा कुछ किसी दूसरे पक्ष को प्रमुखता देने लगे है। साहित्यिक विवेचना में वे सैद्धान्तिक हो या प्रयोगात्मक, नई व्यापकता आती जा रही है। हिन्दी के अधिकाश विवेचक साहित्यिक श्रनुशीलन को श्रधिक महत्त्व दे रहे हैं। कुछ ने सास्कृतिक श्रीर दार्शनिक पक्षो तथा कुछ ने समाज-शास्त्र श्रीर इतिहास के तत्त्वो को प्रमुखता दे रखी है। कुछ थोडे से लोग भाषा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं।

यद्यपि शुक्ल जी की भाँति विविध विषयो श्रीर पक्षो को समग्र रूप से लेकर चलना श्राज के साहित्यिक श्रध्येता के लिए न तो सभव ही है श्रीर न श्रावश्यक ही, परन्तु श्रप्रत्यक्ष रूप से हमारी साहित्यिक चेतना हमारे समस्त श्रनुशीलनो में सजग श्रीर सर्तक रहनी चाहिए, श्रन्यया हम साहित्य-सम्बंधी मूलवर्ती सास्कृतिक दृष्टिकोएा को खो बैठेगे, जो एक श्रत्यन्त हानिकर वात होगी। 'कला के लिए कला' की भाँति 'श्रनुशीलन के लिए श्रनुशीलन' की पीठिका हमारे लिए उपयोगी नही हो सकती। हम जिस किसी कार्य में लगे रहे, उसके श्रात्यतिक स्वरूप श्रीर मूल्य को भूल न जायें। यदि हमारे श्रनुशीलनो में यह मूलवर्ती चेतना काम नही करती जो उस श्रनुशीलन को श्राशय प्रदान करती है, तो हमारा सारा कार्य यात्रिक हो जायगा श्रीर हम ज्ञान-विकास के मूलवर्ती उद्देश्य से भी हाथ धो बैठेगे।

साराश यह कि हमें विषयो श्रीर वस्तुश्रो का सापेक्षिक मूल्य भूलकर अन्वेषणा में प्रवृत्त नहीं होना है। हमारे समक्ष श्रनसघेय विषय श्रीर वस्तु की रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम, विहारी या देव के साहित्यिक कृतित्व का श्रनुशीलन कर रहे हैं तो हमारी सारी विद्या-बुद्धि उक्त कियों के काव्य-रहस्यों को समभने श्रीर उनका उद्घाटन करने में भले ही लग जाय, किन्तु हम यह स्मरण रखें कि साहित्य के न्यायालय में उन विशे की विशेषता श्रीर महत्त्व श्रितरिजत होकर उपस्थित न किये जायें। ५ है कि हम सदैव सत्य के इस सापेक्षिक स्वरूप का स्मरण नहीं रखते जिससे न केवल हमारे निर्णयों में, प्रत्युत हमारे मापदंडों में भी श्रान्ति की सभावना बनी रहती है।

हमारे साहित्यिक अनुशीलनों में एक और त्रुटि पिछले कुछ समय-से वढती जा रही है। हम अनुशीलन तो साहित्यिक कृतियों का करते हैं, परन्तु हमें साहित्यिक विशिष्टता का जान नहीं रहता और हम केवल नामोल्लेखों या समयानुक्रम-संग्रहों से ही सतीप कर लेते हैं। ऐसे अनुसधान पूर्णतः असाहित्यिक कहे जायेंगे, क्यों कि उनमें न तो साहित्य के वैशिष्ट्य को निर्धारित करने वाली कोई माप-रेखा रहती है और न रचना के सांस्कृतिक या कलात्मक महत्त्व पर किसी प्रकार का प्रकाश पडता है। जब तक साहित्यिक रचना के वैशिष्ट्य का निरूपण न हो—जब तक हम सजीव साहित्य के समीप पहुँचकर उसे न

देखे—तब तक हमारे अनुशीलन का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार साहित्यिक कृतियों के मूल्यों की भ्रान्त घारणा अनुशीलन का दोष है. उसी प्रकार उनके मूल्य के सम्बंध की घारणा-रहित खोज भी साहित्यिक अनुशीलन का अपवाद है। ऐसे अनुशीलनों से केवल विषय-सूची का काम लिया जा सकता है।

}

ऊपर के वत्रतव्य का यह अर्थ नहीं कि शुक्ल जी के पञ्चात् हिन्दी मे अनुशीलन-सम्बधी नया काम हुआ ही नहीं, और न हम यही कहना चाहते है कि नए समीक्षक श्रीर साहित्यिक श्रध्येता गुक्ल जी की लकीर ही पीटते जा रहे है। काव्य-कृतियो ग्रीर काव्य-सिद्धान्तो पर ग्रधिक मध्लिप्ट कार्य भी हुआ है। विशेषकर सैद्धान्तिक पक्ष में पूर्व और पश्चिम के समीक्षा-मानो को एक समन्वित स्तर पर लाने की चेप्टा की जा रही है। उसी प्रकार साहित्य के विविध रूपो और साहित्य-स्रष्टाग्रो तथा उनकी कृतियो को उचित सामाजिक श्रीर सास्कृतिक पृष्ठभूमि पर परन्वने का प्रयत्न भी किया गया है। विश्व द्व साहित्य-समीक्षा के स्तर से टाहर जाकर कवियो और रचनाकारो के ऐति-हासिक श्रीर सास्कृतिक कार्यो श्रीर तत्कालीन देश काल पर उनके प्रभावो का विवेचन भी किया जा रहा है। सामयिक साहित्य की समीक्षा में समाज की परिवर्तित परिस्थितियों के ग्राकलन के साथ कवि ग्रीर उसकी रचना के मनो-वैज्ञानिक स्वरूप और प्रभाव को परखने की चेप्टा भी की जाने लगी है। साराश यह कि ऐतिहासिक वस्तु-स्थिति, सामाजिक विकास-क्रम, रचियता के व्यवितत्व श्रीर विचार-धारा के साथ रचना के मनोवैज्ञानिक श्रीर साहित्यिक उपकरणो का अध्ययन नवयुग के समीक्षको द्वारा किया जा रहा है। नए युग के साहित्यिक अनुशीलन का प्रतिनिधि स्वरूप इन्ही तत्त्वो पर आधारित है।

इसी समय दो नवीन मतवाद प्रतिष्ठित होने लगे है जो हमारे साहित्यिक प्रध्ययन और विवेचन को किस नई दिशा में ले जायँगे, ग्रभी कहा नहीं जा सकता। ग्रभी इनकी गितविधि सुनिश्चित नहीं है। सामाजिक विकास और परिवर्तन के तत्त्व को तो नए समीक्षक भी स्वीकार करते हैं, परन्तु नव्यतम मतवादी वर्ग-सवर्ष के आधार पर होने वाले सामाजिक परिवर्तन की एक विशेष रूपरेखा निर्धारित करते हैं और उसी को परिवर्तन का मूलाधार मानते हैं। दूसरी विशेषना यह है कि ये काव्य-साहित्य को राष्ट्रीय या मानवीय संस्कृति का उपादान न मानकर केवल विभिन्न समयों की वर्गीय सस्कृति का स्मृति-चिन्ह मानते हैं। इस प्रकार साहित्य और कलाएँ वर्गीय विकास की सीमा में वैध जाती है और अपना स्थायी सास्कृतिक मूल्य खो बैठती हैं।

न केवल साहित्य का सृजन उन-उन समयों के सामाजिक यथार्थ, ग्रथवा वर्गीय संघर्ष की स्थिति-विशेष से परिचालित होता है, वह उस समय के सत्ताधारी वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करता है ग्रौर साथ ही उसका प्रचार-प्रसार ग्रास्वादन ग्रौर उपयोग भी वर्गीय सीमाग्रों से वेष्टित होता है। यदि कोई वर्गीय साहित्य सामान्य जन-समाज तक पहुँचता है, तो उक्त सत्ताधारी वर्ग के ही लाभ के लिए। वह जन-समाज को भुलावे में डालकर ग्रपने वर्गीय या श्रेणी-उद्देश्य की पूर्ति किया करता है।

इस प्रकार यह नया मतवाद नीचे लिखे कान्तिकारी विचारों को समुख रखता है—१ समस्त साहित्य वर्गगत होता है, वर्ग विशेष की सस्कृति का पोपण करता है और तत्कालीन सामाजिक यथार्थ का ही प्रतिविम्ब हुम्रा करता है। २. केवल वर्गहीन समाज का माहित्य ही सार्वजिनक होता है, शेप सम्पूर्ण साहित्य वर्गों की सीमा में परिबद्ध रहता है। ३. राष्ट्रीय या मानवीय संस्कृति नाम की कोई वस्तु नहीं होती, केवल वर्गगत संस्कृतियाँ ही हुम्रा करती है।

ग्रारम्भ में यह मतवाद वडी कट्टरता के साथ ग्रपने निर्णयों को प्रस्तुत कर रहा था, परन्तु कुछ समय ने यह ग्रधिक संतुलित ग्राधार ग्रहण करने लगा है। ग्रव यह स्वीकार किया जाने लगा है कि यद्यपि साहित्य सामाजिक यथार्थ की उपज है, पर वह सामाजिक यथार्थ लेखक या रचियता को किसी एक ही विधि से नहीं, ग्रनेक विधियों से परिचालित करता है, जिसके कारण साहित्यिक कृतियों में ग्रनेकरूपता ग्राती है। साथ ही किव ग्रीर लेखक ग्रपनी सामियक वर्गीय स्थित के प्रति कोई एक ही प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते, ग्रनेक प्रकार की ग्रितिक्रयाएँ हो सकती है जो उस समय के साहित्य को प्रगतिजील, ग्रप्रगनिशील इनकी मध्यवर्ती स्थितियाँ देती है। इसी के साथ नए मतवादी साहित्य के उन मानवीय ग्रीर सांस्कृतिक मूल्यों को भी स्वीकार करने लगे हैं, जो वर्गवाद ही कठोर सीमाग्रों को वहन-कुछ लचीला वना देते हैं।

त्रमद्या. यह नया मनवाद श्रपनी कट्टरता का परित्याग करके हिन्दी-अनु-शीलन की न्वाभाविक परम्परा में श्रपना उपयोगी स्थान वनाने की तैयारी कर रहा है। निश्चय ही इस नवीन शैली के अन्यायी साहित्य की सामाजिक प्रेरणाओं का श्रथ्कि दिस्तार श्रीर वारीकी से श्रध्ययन वरेगे। कदाचित् जब वे यह कार्य करने लगेंगे तब उनके श्रनुभव श्रीर उनकी धारणाएँ उन्हें श्रीर भी नतुलित श्रीर यथार्थ निर्ण्यो तक पहुँचा सकेंगी। एक दूसरी विशेषता, जो इन समीक्षको द्वारा हमारे साहित्यिक श्रनुशीलन में लाई जा सकेगी, साहित्य के समाजोपयोगी स्वरूप की प्रतिष्ठा होगी। वर्तमान नाहित्य एक वडी सीमा तक स्वितष्ठ और ऐकान्तिक होता जा रहा है । किव और लेखक जीवन भीर समाज के प्रति उत्तरदायित्व खोते जा रहे हैं । नया विवेचन उन्हें बहुत-कुछ सचेत करने में सहायक होगा।

उत्पर निर्देष्ट किये गए नवयुग के सस्कृतिवादी समीक्षको से इन वर्गवादी समीक्षको का किन विषयो में कितना मतभेद होगा, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। दोनों श्रेणी के समीक्षक एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी सामाजिक और साहित्यिक दृष्टियो में अन्तर अवश्य है। पर दोनो ही साहित्य की सार्वजिनक उपादेयता के हिमायती हैं, इसलिए यह असम्भव नहीं कि दोनो के अनुशीलन आदान-प्रदान की स्वामाविक प्रित्या द्वारा एक-दूसरे के समीप पहुँचने लगें। सिद्धान्तो और जीवन-दृष्टियो में अन्तर होते हुए भी व्यावहारिक धरातल पर दोनो का समीप आ जाना आइचर्य की वात न होगीं।

जहाँ एक ग्रोर यह नया सामाजिक दर्शन हिन्दी साहित्य की विचार-भूमि में प्रवेश कर रहा है, वहाँ दूसरी ग्रोर मनोविज्ञान—कोरा व्यक्तिमुक्ती ग्रीर एकान्तिक मनोविज्ञान भी—मनोविश्लेषण के एक नए तत्त्वज्ञान का विजापन करने लगा है । इस नए तत्त्व-ज्ञान की मूल प्रतिज्ञा यह है कि साहित्य ग्रीर कलाग्रो का सम्बन्त्र व्यक्ति के ग्रन्तर्भन मे रहा करता है, ग्रीर साहित्य प्रत्येक ग्रवस्था में इस ग्रन्तर्भन की ही ग्रीभव्यक्ति होता है । सामाजिक प्रगतियाँ ग्रीर मानव-विकास हमारे इस मूल या ग्रादिम मानस को वदल देने में ग्रथम है ग्रीर यह ग्रादिम मानस ही साहित्य तथा कलाग्रो का प्रेरक है । जो कुछ परिवर्तन साहित्य या कलाग्रो के क्षेत्र मे होते हैं, वे सब ग्रीपचारिक है, ग्रीर केवल हमारी ग्रन्तश्चेतन वृत्ति को ही नाना छदम वेशो में उपस्थित करते हैं ।

हमारी मूल वृत्तियों का उदात्तीकरण भी होता है, परत्तु अत्यन्त सीमित रूप में और केवल दिखावें के लिए। उससे साहित्य की मृत प्रेरणा और कलागत प्रभाव पर कोई विशेष प्रसर नहीं पडता। दितक यदि कोई साहित्यिक कृति अत्यधिक उदात्त या वौद्धिक हो गई है तो वह अपना वास्तिविक प्रभाव और अन्रजकता व्यक्त करने में एक वडी सीमा तक असमर्थ रहेगी।

धार्मिक साहित्य, भिवत और ग्रात्मोन्मुखी दर्शन ग्रादि मनोविश्लेपण की कसौटी पर कसे जाने पर ग्रनेक ग्रस्वाभाविक कुण्ठाग्रो के परिणाम सिद्ध होते हैं। परन्तु यह सारा-का-सारा विश्लेषण व्यक्तिमूलक है जब कि धमं भीर दर्शन की विधियां ग्रीर निर्देश पूर्णत सार्वजनिक है। विना बाह्य जगत् की परिस्थि-तियो ग्रीर ग्रावश्यकताग्रो का ग्राकलन किये केवल किसी भक्त, किया दार्श-

निक का मनोविश्लेषण करने बैठ जाना वडा ही चिन्तनीय प्रयोग जान पडता है। प्राचीन काल में धर्म श्रौर दर्शन के साथ युग की समस्त विकासोन्मुख सस्कृति जुड़ी हुई थी। बिना उस सम्पूर्ण विकास का लेखा लगाए व्यक्तिगत मनोभूमि का विश्लेषण करने लगना भयानक एकागिता है।

श्राश्चर्य तो यह है कि प्राचीन विकासोन्म्ख धर्म श्राँर सस्कृति का विवेचन करने में वर्गवादी श्रथवा भौतिक यथार्थवादी श्रालोचक भी उतने ही अनुदार है जितने ये अ।दिम मानस के प्रतिष्ठाता 'विश्लेषण्वादी' । कदाचित् ये इस सत्य का ही उद्घोष करते है कि श्रतिवादी सीमा पर पहुँचकर दो प्रतिपक्षी मिल जाते हैं (Opposites meet) यदि यह बात है तो सत्य इन दोनो से दूर है श्रीर वह तटस्थ ऐतिहासिक श्रीर भावात्मक श्रनुकीलन द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है।

हम यह नहीं कहते कि मनोविश्लेषण्-सम्बन्धी इस सिद्धान्त का साहित्य की सीमा में कोई उपयोग ही नहीं । सम्भव है, साहित्यिक निर्माण तथा उसके ग्रास्वादन की प्रक्रिया में मानव की उस ग्रादि-जात प्रवृत्ति का स्थान हो जिसे काम-वृत्ति कहते हैं। यह भी ग्रसम्भव नहीं कि इस तत्त्व-ज्ञान की सहायता में उन ग्रनेक रचनाग्रों का सम्यक् विश्लेषण् किया जा सके जिनमें ज्वियता की मनोवृत्ति ग्रातिशय कुँठित, ग्रन्तमुं ख ग्रीर ग्रस्वस्थ रही है। उन सामाजिक परिस्थितियों का ग्रध्ययन भी उपादेय होगा जिनमें इस प्रकार की ग्रस्वस्थ कुण्ठाएँ इतनी इफरात के साथ पनपती ग्रीर वढती है। हम इस सिद्धान्त की सहायता से साहित्य की उन शैलियों ग्रीर रचना-प्रकारों को भी समभ सकेंगे जिनमें ग्रस्वस्थताजन्य कल्पनाग्रों ग्रीर प्रतीकों का वाहुल्य हुग्रा करता है। परन्तु सूर ग्रीर तुलसी-जैसे महान् ग्रीर प्रतिविधि कवियों का विश्लेषण् इस एकागी ग्राधार पर करना ग्रनुचित ग्रीर ग्रशोभनीय होगा।

इसी प्रकार वर्गवादी समाज-दर्शन के घेरे में भी सूर-जैसे महान् प्रतिभा-शाली किव नहीं समा सकते। महान् प्रतिभा समय, समाज या सिद्धान्त-विशेष की चौहद्दी में न रहकर उनका ग्रतिक्रमण कर जाती है। ऐसी ही प्रतिभा वाले किव राष्ट्रीय सम्पत्ति वन जाते हैं। मनोविश्लेषण ग्रीर मार्क्सवादी समाज-दर्शन के कट्टर अनुयायी भी प्रतिभा की ग्रसीम ग्रीर ग्रनिदेश्य सभावनाग्रों को स्वीकार करते हैं। स्वय फायड ने 'लिग्रोनाडों ड विन्सी' के व्यवितत्व ग्रीर उसकी कला का विश्लेषण करते हुए यह स्वीकार किया है कि लिग्रोनाडों के वैयवितक मनोविश्लेषण से उसकी कला के महान् सौन्दर्य ग्रीर प्रभावशालिता का कोई ग्रन्दाजा नही लगता । मार्क्सवादियो ने भी ग्रपवाद रूप में ग्रासाधरए। प्रतिभा की लोकोत्तरता स्वीकार की है।

प्रस्तुत पुस्तक में इसीलिए हमने सूर को इन नवीन मतवादों के प्रयोग-क्षेत्र से दूर ही रखा है। प्रथम ग्रध्याय में भारतीय धर्म की एक विशेष साधना के रूप में भिनत का विकास प्रदिशत किया गया है। सामान्य ग्रनुराग, समादर ग्रीर श्रद्धा से ग्रागे बढ़कर क्रमश जीवन में जो ग्रपार निष्ठा सनिविष्ट होती है, वही भिनत का नाम ग्रह्गा करके एक महती जीवन-साधना बन जाती है। यह साधना स्वभावत ग्रत्यत गहन ग्रीर ऐकान्तिक होती है, परन्तु इसका लोक पक्ष भी जतना ही ब्यापक ग्रीर जदात्त होता है। वर्तमान युग की ऐकान्तिक प्रवृत्तियों को भिनत नहीं कहा जा सकता, वयोकि वे न तो किसी जीवन-व्यापी साधना से सबद्ध होती है ग्रीर न जनका लोक-पक्ष ही वैसा प्रशस्त होता है। किस प्रकार भिनत के द्वारा जीवन के ग्रात्मिक ग्रीर नैसिक पक्षों में परिपूर्णता ग्राई थी ग्रीर भिनत-मार्ग ऐकान्तिक होता हुग्रा भी कैसे लोकादर्श वन गया था यह 'भिनत के विकास' में प्रदिशत किया गया है।

यह भिक्त-मार्ग इतना प्रशस्त और बहुमुखी या कि इसकी सीमा में अनेक बौद्धिक और दार्शनिक निरूपणा ने स्थान बना लिया था। आगे चलकर ये दार्शनिक निरूपणा सम्प्रदायबद्ध हो गए और इनमे बहुत-कुछ संकीणंता और कट्टरता भी आ गई। ये पूजा-उपचार की बाहरी विधियो को प्रमुखता देने लगे। परन्तु मूलत ये सभी भिक्त की महान् साधना के अञ्जभून थे। ये केवल यह सिद्ध करते थे कि भिक्त की विस्तृत सीमा मे अनेक जीवन-दृष्टियो के लिए स्थान है। ईश्वर, जीव या जगत्-सबन्धी विचारो मे कितनी ही भिन्नता क्यो न हो, कोई भी व्यक्ति भिक्त-मार्ग का अनुयायी हो सकता है। दूसरे अध्याय मे भिक्त की विशाल प्रवाहिनी में दर्शन के कितने महापीत चला करते थे, इसका इगित या उल्लेख किया गया है।

तीसरे ग्रध्याय में सूर की जीवनी के वे विवरण दिये गए हैं जिन पर विवाद दूर होता जा रहा है ग्रौर लोग एकमत होते जा रहे हैं। इस जीवनी के ग्राधार पर किसी प्रकार के साहित्यिक निष्कृषे निकालना, जब तक वे दूसरे प्रमाणो द्वारा भी पुष्ट न होते हो, समीचीन नहीं है। उदाहरण के लिए

<sup>&#</sup>x27;As artistic talent and productive activity are intimately connected with sublimation, we have to admit that also the nature of artistic attainment is psychoanalytically inaccessible to 'Leonardo Da Vinci'—Sigmund Freud, P 127-28.

यह समभाग कि सूर का काव्य विनय श्रीर लीला के दो श्रशो में विभाजित है, जिनमें से एक का निर्माण किव के वैष्णव मत में दीक्षित होने के पहले श्रीर दूसरे का उसके पश्चात् हुग्रा—श्रीर इस सिंदग्ध निर्णय के श्राधार पर इन दोनो श्रशो में दो भिन्न मतो या दर्शनो की छाया देखना वडे ही खतरे का काम है। जीवनी जीवनी ही है, उससे श्रीधक कुछ नही।

चौथे ग्रध्याय में सूर के काव्य की मनोवैज्ञानिक ग्रीर भावात्मक पीठिका तैयार की गई है। एक विशिष्ट ग्राध्यात्मिक दर्शन के समकक्ष उनकी काव्य-धारा प्रवाहित हुई है, यह पाँचवे ग्रध्याय में प्रदर्शित किया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सूर का काव्य लौकिक श्रृङ्गार की भूमि पर स्थित नही है, वह उनके ग्रध्यात्म-दर्शन का प्रस्फुटन है। छठे ग्रध्याय में यह दिखाने की चेप्टा की गई है कि सूर का काव्य युग की सास्कृतिक ग्राकाक्षाग्रो की पूर्ति करता है ग्रीर एक नए सास्कृतिक घरातल का निर्माण भी करता है, जिसकी सीमा में उनकी रचनाएँ उच्चतम जीवन-मर्म की ग्रभिव्यक्ति कर सकी हैं। यही उन ग्रसाहित्यक समीक्षको के समाधान में भी दो-चार वाते कही गई हैं, जो सूर के काव्य पर ग्रनैतिकता का ग्रारोप करते हैं।

इन ग्रध्यायों में हमारी विवेचना एक विचित्र द्वन्द्व या ग्रंत सघर्ष से होकर निकली है। एक ग्रोर समक्ष सूर का भिवत-काव्य था, जिसकी मार्मिकता ग्रसिर्य थी ग्रीर दूसरी ग्रोर उक्त काव्य में विश्वित कितपय ऐसे प्रसग थे जो स्पष्टत ग्रितिशय शृङ्गारिक है। कुछ स्थान ऐसे भी थे जो ग्राघुनिक नैतिक मानो के ग्रनुकूल नहीं पडते। हम किस सीमा तक इन दोनों में सामंजस्य देखें? यदि इन्हे पूर्णत ग्राध्यात्मिक स्तर पर रखने की चेष्टा की जाय तो सारा काव्य केवल प्रतीक या ग्रन्योक्ति वन जाता है. जिससे उसका काव्य-गौरव नष्टप्राय हो जाता है। ग्रौर यदि हम उसे प्रस्तुत या प्रकृत काव्य की भूमिका पर लें तो उसमें सहज ही दोष दिखाई देता है। हमने स्थष्ट रूप से समस्त काव्य को प्रकृत भूमि पर ही ग्रहण करके उनकी मनोवंज्ञानिक प्रौढता का निर्देश किया है। यही हमारे लिए साहित्यिक दृष्टि से एक-मात्र मार्ग था।

परन्तु जिन जिज्ञासुत्रों का केवल मनोवैज्ञानिक भूमिका पर समाधान नहीं होता, उनके लिए शास्त्रीय ग्राधार पर कितपय प्रतीकों का उल्लेख हमने पुस्तक के सातवें श्रध्याय में किया है। हम स्वत इन प्रतीकार्थों के पक्ष में नहीं हैं परन्तु साम्प्रदायिक श्रीर शास्त्रीय ग्रथों में दी गई प्रतीकात्मक व्याख्यात्रों का प्रसगत उल्लेख कर देने में हमने कोई हानि नहीं समभी। यद्यिप ऐसा करने पर कई नई समस्याएँ भी खडी हो जाती है। समस्त भवत किवयों की किवता न तो

काव्य की दृष्टि से ग्रीर न उसमें निहित मनोवैज्ञानिक प्रौढता की दृष्टि से एक ही श्रेगी की है। उनमे परस्पर बहुत बड़ा अन्तर है। परन्तु रचनाग्रो की प्रतीक-व्याख्या दे देने पर सब एक ही स्वर पर पहुँ व जाती है, जो साहित्यिक विवेचन की दृष्टि से कदापि ग्रभीष्ट नही। परन्तु हमारा उद्देश्य भक्त कवियो के काव्यगत सौन्दर्य को तिरोहित करना न था। हमने केवल ग्रानुषिक रूप में प्रतीकार्थों का जिक्र किया है।

वस्तुत सूर के काव्य का वास्तिविक सौन्दर्य हमने आठवें और अन्तिम अध्याय में अकित करने की चेप्टा की है। यहाँ हमने समस्त साप्रदायिक, दार्शनिक अथवा सास्कृतिक आवरणो या परिवेशो को अलग रखकर महाकिव सूर के काव्योत्कर्ष को परखने का प्रयत्न किया है। हमारे समक्ष सूर की भावात्मक परीक्षा के कोई पूर्व-निर्दिप्ट प्रतिमान नहीं रहे हैं। अत्तएव इस क्षेत्र में हमें अपनी ही सीमित योग्यता और अनुभूति से काम लेना पड़ा है। • सूर के काव्य का महान् सौन्दर्य उद्घाटित करना हमारे सामर्थ्य के वाहर की बात रही है, एक छोटे निबन्ध की सीमा में उस सौन्दर्य को समाहित कर दिखाना तो असम्भवपाय कार्य था। फिर भी सूर-काव्य के प्रति जो अन्तिनिहत्त श्रद्धा मेरे मन मे रही है, उसने अपनी अभिव्यक्ति की पगड़डी ढूँढ ही ली है।

मेरी इच्छा थी कि सूर की समसामियक सामाजिक परिस्थिति का कुछ विस्तार के साथ उल्लेख करता, परन्तु समय और स्थान के सकीच के कारण वह इच्छा स्थिगत रखनी पड़ी। सूर की काव्य-भाषा पर भी एक स्वतंत्र निबंध की आवश्यकता रह गई है। पुस्तक के प्रथम तीन अध्यायो का प्राय सारा कार्य मेरे निर्देशानुसार मेरे प्रिय छात्र श्री मधुसूदन वाखले एम० ए० ने किया है। अतएव उसकी इच्छा के विरुद्ध भी उसका नामोल्लेख यहाँ आवश्यक हो गया है। मेरी आन्तरिक शुभकामनाओं के साथ वह मेरे मुखर आशीर्वाद का भी अधिकारी है।

सागर-विश्वविद्यालय शरद पूर्गिमा, २००६ वि० .

- नन्ददुलारे वाजपेयी

# विषय-क्रम

| प्राक्कथन  |                                  | • | • | • | • | • | १–१६  |
|------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| प्रध्य     | ाय विषय                          |   |   |   |   |   | पृष्ठ |
| ₹.         | भक्ति का विकास                   |   | • | • | • | • | १     |
| ٦,         | भक्ति-सम्बन्धी दार्गनिक सम्प्रदा | य | • | • | • | • | 38    |
| <b>₹</b> . | सूर की जीवनी ग्रीर व्यक्तितव     |   | • | • | • | • | ५९    |
| ٧.         | म्रात्मपरक भावभूम <del>ि</del>   | • | • | • | • | • | 58    |
| ¥          | दार्शनिक पीठिका                  |   | • | • | • | • | १४    |
| ξ.         | सास्कृतिक ग्रीर नैतिक पक्ष       | • | • | • | • | • | १११   |
| ७.         | प्रतीक-योजना                     | • | • | • | • | • | १२३   |
| ٣.         | काव्य-सौन्दर्य                   | • | • |   | • | • | 888   |
|            |                                  |   |   |   |   |   |       |

# भक्ति का विकास

# बैदिक युग

वैदिक काल में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की प्रतीक रूप में पूजा की जाती थी। ये प्रतीक इन्द्र, वरुण, उद्र, मरुत ग्रादि देव रूपो में, सर्वशक्तिमान् सृष्टि के ग्रादि कारण, परश्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप समभे जाते थे। इस समय तक श्रह्म के स्वरूप का निर्णय हो चुका था। गम्भीर चिन्तन द्वारा उसका निरूपण भी हुग्रा था। जितने गम्भीर विचार द्वारा ब्रह्म-निरूपण वैदिक , ऋषियों ने किया उतना ग्रागे चलकर कही उपलब्ध नहीं होता। लोकमान्य तिलक ने कहा है कि "ऋग्वेद के नासदीय सूवत में जिनकी स्वाधीन उत्तम चिंता है, उतनी ग्राज तक मनुष्य जाति नहीं कर सकी।" इसी ब्रह्म की उपा-सना प्रतीक देवों के रूप में करना ऋषि ग्रपना कर्तव्य समभते थे।

वैदिक मन्त्रों में विवशता का आभास कहीं नहीं मिलता। वैदिक ऋषि पूर्ण उल्लास से अपने रक्षक, मित्र तथा सुहृद देवताओं के प्रति प्रेम भरे मन्त्रों कां उच्चारण करते थे। "ऋग्वेद में मनुष्य और देवताओं का जैसा सम्बन्ध है वैसा आगे के हिन्दू-साहित्य में नहीं है। यहाँ देवता मनुष्य-जीवन से दूर नहीं है। आर्यों का विश्वास है कि, देवता उनकी सहायता करते हैं, उनके शत्रुग्रों का नाश करते हैं। वे मनुष्य से प्रेम करते हैं और प्रेम चाहते हैं। भारतीय भिक्त सम्प्रदाय का आदि-स्रोत ऋग्वेद है। यहाँ कुछ मन्त्रों में आदमी और देवता के वीच में गाढे प्रेम ग्रीर मित्रता की कल्पना की गई है।"

१. 'हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता', डॉक्टर वेगी प्रसाद, पृष्ठ ४२।

देव-पूजा में इन्द्र, वरुए, सूर्य श्रादि के प्रति कही गई ऋचाग्रो से विष्णु के प्रति कही गई ऋचाग्रों की संख्या कम है । केवल ऋचाग्रो की संख्या के ही श्राधार पर कई विद्वान् इन्द्रादि की, विष्णु से अधिक महत्ता स्थापित करते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी है जो केवल संख्या को ही श्राधार न मानकर श्रन्य श्रनेक वातो का विचार करते हुए विष्णु की श्रेष्ठता ग्रीर महत्त्व का निर्देश करते हैं। व मन्त्रों की संख्या श्रादि से विष्णु का गीएत्व कोई भले ही सिद्ध करे, पर वैदिक काल के सर्विष्ठिय देव इन्द्र जिस तत्परता से मनुष्यो की सहायता करते हैं, उसी तत्परता से विष्णु भी । विष्णु लोक-रक्षा के लिए नित्य तत्पर वताये गए हैं। इस विषय में वे इन्द्र से कम नहीं हैं। श्रीयुत डांडेकर ने श्रपने लेख में लोक-रक्षा से सम्बन्धित इन्द्र श्रीर विष्णु के तीन सम्बन्ध स्थापित किये हैं। पहला वह सम्बन्ध है, जिसमें इन्द्र श्रीर विष्णु एक-दूसरे के सहायक हैं । कहीं दूसरे स्थल पर विष्णु को इन्द्र से श्रेप्ठ स्थान प्राप्त हुम्रा है । एक प्रन्य स्थल पर वे वामन रूप में इन्द्र की सहायताथं उपस्थित होते हैं। लेखक ने संभावना प्रकट की है कि कदाचित् इसी कारण ग्रागे चलकर पुराणो में विष्णु का दूसरा नाम उपेन्द्र रखा गया। संख्या के श्राधार पर विष्णु का गौणत्व भले ही वताते हो। परन्तु उसी लेख में उपर्युक्त तीन सम्बन्धो द्वारा अपरीक्ष रूप से विष्णु की महत्ता भी मानते हैं।

हम कह चुके हैं कि वैदिक प्रार्थनाग्रो में प्रेम भरा-पूरा था। कुछ ऋचाग्रो में विष्णु के प्रति ऐसी सान्तिष्य लालसा की प्रेमपूर्ण भावना प्रकट की गई है जो वैष्णुव-भक्ति के बीज रूप में यत्र-तत्र छिटकी हुई है। यथा:

(१) विष्णु लोक के प्रति कामना

तदस्य प्रियमिम पाथो ग्रह्याम (मै विष्णु के प्रियधाम को प्राप्त करू ।) ४

(२) विष्णु की कृपा के लिए प्रार्थना

महस्ते विष्णोः सुर्मात भजामहे (हे विष्णु ग्राप महान हैं; प्रापकी सुमति

Volume of Studies in Indology presented to Mr. Kane (Vishnu in the Vedas by R. N. Dandekar, p. 90)

<sup>7.</sup> Collected Works of R G Bhandarkar, p. 47.

<sup>3. &</sup>quot;Vishnu in the Vedas" occurs in the volume of Studies in Indology presented to Mr. Kane.

४. 'बैप्णव धर्म का विकास और विस्तार', (कृप्णदत्त भारद्वाज एम. ए., ग्राचार्य, जास्त्री, 'कल्याण' वर्ष १६, श्रक ४)।

५. वही।

का हम भजन करते हैं अर्थात् कृपा के लिए प्रार्थना करते है।)

इतना ही नहीं श्रागे चलकर भिक्त-ग्रन्थों में जो 'श्रवण, कीर्तन विष्णों स्मर्ण' श्रादि नवंघा भिक्त का विधान है, उसका भी श्रांशिक उल्लेख वैदिक ग्रन्थों में मिल जाता है। 9

वेदों में ब्रह्म की निराकार रूप में पुरुष सूक्त द्वारा स्तुति की गई है। वैष्णव भिक्त (भिक्त-मार्ग) में उपास्य के प्रति जिस स्वजन-भावना तथा जिस परिचय-सामीप्य की ग्रावश्यकता होती है, उसी की पूर्ति के लिए जिस ग्रवतारवाद के सिद्धान्त का श्रागे ग्रविभीव हुग्रा, उसका ग्राधार पुरुष सूक्त में निहित् है।

श्रवतारवाद के विषय में यद्यपि स्पष्ट रूप से वेदों में कुछ भी उल्लेख नहीं -है, परन्तु कुछ ऐसी बातें है, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि उसका प्रारम्भिक रूप वैदिक ऋषियों को भ्रवगत न था।

१. श्रवणं—सेदु श्रवोभिर्यूज्य चिदभ्यसत् (ऋक्० १।१५६।२) । श्रथं—वह चेतन जीव ध्यानगम्य परमात्मा को उसके यश श्रवण द्वारा (प्राप्त करने का) अभ्यास करे । कीर्तनं—विष्णोर्नु क वीर्याणि प्रवोचम (ऋक्० १।१५४।१) । श्रथं—मै अव विष्णु भगवान् की लीलाओ का प्रवचन करता हूँ । तत्तदिदस्य पौस्य गृणीम सीनस्य त्रातुर वृकस्य मीदुष. । (ऋक्० १।१५५।४४) ।

अर्थ — त्रिभुवन पति, जगद्रक्षाविचक्षरण, अहिंसक, कामना-वर्षी इन विष्णु के चरित्रो का हम सब कीर्तन करते हैं।

- स्मरणं—प्रविष्णवे शूषमेतु मन्म (ऋक्० १।१५४।४)।

  श्रर्थं—जिन भगवान् की माधुरी से ग्रोत-प्रोत एव ग्रपनी दिव्य शक्ति से

  श्रक्षय तीन चरण—चरणो के तीन विन्यास (भक्तो, ग्राश्रितो, सेवको
  को) श्रानन्द देने वाले हैं। श्रादि।

  ('वेद में नवधा भक्ति', कृष्णदत्त भारद्वाज एम० ए०, ग्राचार्य, शास्त्री,
  'कल्याण' वर्ष २०, ग्रक १।)।
- "It must be said that there is no clear reference • to the avtar, theory as such in the Vedas But the germs of some of the features of that conception are certainly to be found in vedic passages." (Vishnu in the Vedas by RN Dandekar), from a volume of Studies in Indology presented to Mr. Kane, p. 95.

विष्णु में नुछ प्रन्य ऐसी विशेषताएँ भी हैं, जिनके कारण उनके विषय में ग्रागे चलकर श्रवतार की तत्त्वतः विचारणा करनी पड़ी। पहली विशेषता यह है कि वेदों में विष्णु को ऐच्छिक रूप धारण करने वाला कहा गया है। दूसरी विशेषता यह है कि विष्णु ने तीन पग जगह मानव-धमं की रक्षा के लिए नापी। वाराह प्रवतार का भी ग्राभास पीछे के वैदिक मंत्रों में मिलता है। 'गैकडानल्ड' विष्णु में एक रक्षक का भी गुण बताते हैं। वेदों के श्रनुसार विष्णु हितकारी, सम्पन्न व रक्षक हैं।

वेदों में ब्रह्म के विभिन्न पक्षों का निरूपण हुआ ही है, अतएव भिनत-मार्ग के लिए आवश्यक (सिद्धान्त पक्ष में) ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण, ब्रह्मजीव का सम्बन्ध, जगत्-जीव का सम्बन्ध, ब्रह्म-जगत्-सम्बन्ध तथा (उपासना-पक्ष में) विद्यु का लोक-'क्षक तथा जन-नन-रंजनकारी व्यक्तित्व, उनकी लीलाएँ, नवधा भिनत आदि भिनत के आवश्यक अग वेदों से मिल जाते है। ये सब वातें यत्र-तत्र विखरी हुई हैं। आगे चलकर भिनत-मार्ग मे भिनत के लिए आवश्यक सब सिद्धान्तो, व्यवहारों एवं अन्य पक्षो, अंगों आदि का शास्त्रीय स्थापन हुआ। वेदिक युग में यह शास्त्रीय निरूपण नहीं हो पाया था और न कदाचित् तब तक भिनत-मार्ग की प्रतिष्ठा मुनत-मार्ग के रूप में हुई थी। परन्तु उपर्युक्त वातो पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि वेदों में भिनत की आरंभिक तथा मूलवर्ती रूपरेखा उपलब्ध होती है। भारतीय धर्म के समस्त बीज वेदों में हैं, तदनुरूप भिनत के मूल तत्त्व भी वहां उपस्थित हैं। डॉ॰ वेणीप्रसाद ने कहा है कि "हिन्द-भिवत-सम्प्रदाय का आदि-स्रोत ऋग्वेद ह।"

उपनिषत्काल तक आते-आते तथा उसके पुछ उपरान्त उपर्युक्त भिक्ति-सिद्धान्त कुछ और आगे बढ़ा । उपनिषदो भे ब्रह्म के बिविध स्वरूपो का विस्तृत विवेचन मिलता है। इसलिए यह काल ज्ञान-प्रधान कहलाता है। ब्रह्म-साक्षा-त्कार के विभिन्न मार्गों का यहाँ इ.चड़ी तरह विस्तार हुआ, भिक्त भी ज्ञान से भिन्न प्रपना ज्ञान-भिक्ति-मिश्रित ग्रलग स्वरूप दिखाने लगी। इस तरह 'उप-निपत्काल के ज्ञान-काड में दो मार्ग दिखाई पड़ते हैं। एक तो हृदय पक्ष को दिलवुल छोड़कर केवल बुद्धि या विश्वद्ध ज्ञान को लेकर चला और दूसरा हृदय पक्ष समन्वित ज्ञान को लेकर।" कोकमान्य तिलक ने भी लिखा है कि "वेद

<sup>?.</sup> Vishnu in the Vedas by R. N. Dandekar.

२. 'हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता', डॉ॰ वेग्गीप्रसाट पुष्ठ ४२।

 <sup>&#</sup>x27;भिवत का विना।', प० गमचन्द्र गुक्ल ('सूरदाम' नामक पुस्तक में लेख) ।

त्तथा उपनिषदकालीन ज्ञान-मार्ग से योग व भिक्त ये दो बाखाएँ स्रागे चलकर निर्मित हुई।" 9 उपानषत्कालीन ऋषियों को कदाचित यह तत्त्व श्रवगत हो गया था कि केवल ज्ञान ग्रीर कर्म मार्ग पर लोक को चलाना सहज ग्रथवा कल्यागुकारी न होगा। ईश्वर ने मनुष्य को जितनी शवितयाँ दी है, उनमें शरीर ग्रीर बुद्धि के सिवा हृदय भी है। हृदय की प्रवहेलना करना मार्ग को रूखा बनाना होगा। "मनुष्य-जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान-प्राप्ति नही जो स्वत शुष्क व स्नानन्दहीन (हृदय-उद्भृत स्नानन्द) है। उत्कट प्रेम व ज्ञान के द्वारा दिव्य म्रानन्द की प्राप्ति यही 'वृहदारण्यक' में वताये 'मथु विज्ञान' का सार है। 'तैतिरीय उपनिषद्' विज्ञानमयी प्रात्मा से श्रानन्दमयी श्रात्मा को अधिक महत्त्व देता है।" इन द्वितीय श्रेगी के उपनिषदी या ज्ञान-चर्चाश्रो में भिनत के विभिन्न ग्रंगो का यथेष्ट विवेचन एवं प्रतिपादन किया गया है। इसी द्वितीय प्रवृत्ति के अनुसार कही तो ब्रह्म का स्वरूप "मनोमय प्राण-शरीर, प्रकाश-स्वरूप, सत्यसकल्प, आकाशात्मा, सर्वकर्मा, सर्वगध, सर्वरेस-सम्पूर्ण जगत को सब ग्रोर से व्याप्त करने वालां, वाक्-रहित एव सम्भ्रम-शून्य है।"3 श्रौर कही उसी ब्रह्म को प्राकृत शब्द, स्पर्श, रूप, रस श्रौर गध से रहित बतला कर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म हमारे इन्द्रियों के समस्त अनुभवों की पहुँच से दूर है।

'तैत्तिरीयोपनिषद्' के भृगुवल्ली के समस्त अनुवाको में अन्न, प्राण, मन, ज्ञान और आनन्द-स्वरूप ब्रह्म का अच्छी तरह विवेचन हुआ है उवेताऽवतरी-पनिषद् में उसे उभय स्वरूप धारण करने वाला कहा गया है । पतथा अन्यत्र

१. 'गीता-रहस्य' पृष्ठ ५३७।

<sup>7 &</sup>quot;The Bhaktı Doctrine in the Shandilya Sutra" by B. M. Barua, M. A., D. Litt. (2nd Oriental Conference, Calcutta) p 413

३. मनोमय प्राराशरीरो भारूप सत्य सकल्प श्राकाशात्मा । सर्व कर्मा सर्वगध सर्वरस सर्वमिदमभ्यात्तोऽग्रवाक्यनादर ॥

<sup>(</sup>छादोग्योपनिषद् ३।१४।२)

४. कठोपनिषद् के प्रथम अध्याय में तृतीय वल्ली के १५वे क्लोक मे यही भाव प्रकट किया गया है।

प. जाजी द्वावजा वीवानीवावजा ह्ये को भोक्त भोग्यार्थयुक्ता (१, ६)।

परब्रह्म सर्वेश्वर को स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, वूढ़े होकर लाठी के सहारे-सहारे चलने वाला वताया है। 9

. इस तरह भिवत-मार्ग के लिए आवश्यक ब्रह्म का जो हृदय-ग्राही स्वरूप चाहिए, उसकी विवेचना तथा स्थापना हो चली थी । "भारतीय भिवत-मार्ग ब्रह्म का उभयात्मक स्वरूप ग्रहण करके चला ज्यक्त और सग्रण की नित्यता प्रवाह रूप है, अव्यक्त और निर्णुण की स्थिर । जहाँ तक ब्रह्म हमारे मन ग्रीर इन्द्रियों के अनुभव में आ सकता है वहाँ तक हम उसे सग्रण और व्यक्त कहते हैं। इदय को सग्रण और व्यक्त रूप में अनुरक्त रखते हुए सम्यक्-दर्शन के लिए उसकी निर्णुण और अव्यक्त सत्ता को भी लेना पड़ेगा।' उपर्युक्त उदाहरणों से यह ज्ञात होता है कि ब्रह्म के दोनों (निर्णुण ग्रीर सगुण) स्वरूपों का स्पट्ट विवेचन उपनिषदकारों ने किया था।

देवता श्रो की उपासना वैदिक मन्त्रों में पृथक्-पृथक् दी गई है। परन्तु क्रमशः सब देवता एक ब्रह्म से श्रीभन्न मान लिए गए है। वे ब्रह्म ही हैं, ऐसा कई उपनिषदों ने कहा — इतना ही नहीं, वह रुद्ध, इन्द्रादि देवता श्रो का उत्पन्न करने वाला भी है। इस तरह देवता श्रो का महत्त्व श्रोर उनकी पूजा भी कम हो चली तथा शुद्ध चिन्तन के लिए निर्गुण ब्रह्म तथा हृदय-प्रधान उपा-सकों के लिए उभयात्मक (सगुरा व निर्गुण) स्वरूप प्रतिष्ठित हुआ। "पर-ब्रह्म का ज्ञान होने के लिए ब्रह्म-चितन करना श्रावश्यक है। इस हेतु परब्रह्म का सगुरा प्रतीक प्रथम श्रांखों के सामने रचना चाहिए, ऐसा छादोग्य श्रादि पुराने उपनिषदों ने कहा है। उपासना-मार्ग में सगुरा प्रतीक के स्थान पर कमश परमेश्वर का व्यक्त मानव-रूपधारी प्रतीक-ग्रहरा ही भितत-मार्ग का श्रारम्भ है। "वह्म-चितनार्थ प्रथम यज्ञ के श्रंगों की या श्रोकार की तथा

त्व स्त्री तव पुमानिस त्व कुमार उत वा कुमारी ।
 त्व जीर्गो दडेन वञ्चिस त्व जातो भविस विश्वतो मुख ।।३।।

२. 'भिक्त का विकास', प रामचन्द्र शुक्ल, ('सूरदास' पृष्ठ ६१७ से)।

३. "त्व ब्रह्मा त्व च वै विष्णु त्वं रुद्र त्वं प्रजापितः।"

<sup>(</sup>मैत्रायण्युपनिषद् ४-१२-१३) ।

<sup>&</sup>quot;तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा । तदेव शुऋतद् ब्रह्मा तदापस्तत्त्रजापति ॥"

<sup>(</sup>श्वेताश्वतरोपनियद् ४-२)।

४. 'श्वेतावश्तरोपनिपद्' ४।

ग्रागे चलकर रुद्र, विष्णु इत्यादि वैदिक देवताग्रो ग्रथवा ग्राकाशादि सग्रण व्यक्त ब्रह्म प्रतीक की उपासना प्रारम्भ होकर ग्रन्त में इसी हेतु ब्रह्म-प्राप्त्यर्थ राम-कृष्ण, नृसिंह ग्रादि की भिक्त प्रारम्भ हुई।" इस तरह देवताग्रो का स्थान निर्णुण ब्रह्म ने तथा घीरे-घीरे निर्गुण का स्थान सगुण साकार ब्रह्म ने ग्रह्ण किया। ब्रह्म के सगुण स्वरूपों में विष्णु की महत्ता बढ़ती जा रही थी। "ऋग्वेद में गौण स्थान प्राप्त विष्णु का स्थान ग्रब त्रिदेवो में हुग्रा। उसकी बढती हुई महत्ता का ग्राभास ब्राह्मण-ग्रन्थो में मिलने लगा। शतपथ ब्राह्मण में विष्णु को देवताग्रो से सर्वश्रेष्ठ कहा है। देवताग्रो का मुख विष्णु है।"

ब्राह्मण्-काल वे में श्राग्न को विष्णु से गौरण स्थान प्राप्त है तथा विष्णु की श्रेष्ठता स्थापित की गई है । विष्णु से विष्णु की श्रेष्ठता सिद्धि के . लिए एक यज्ञ किये जाने का उल्लेख है । इसी - ग्रन्थ में वह है जिसमें यज्ञ-स्थान-प्राप्ति के लिए श्रसुरों श्रौर देवों के युद्ध को वामन ने निपटाया था। वामन भूमि पर लेट गए, काया को बढ़ाते गए श्रौर श्रन्त में सारी भूमि को श्रपने बारीर से ढक लिया, फलतः भूमि देवताश्रों को मिल गई। भित्त-मार्ग के श्राराध्यदेव विष्णु की इस काल की बढ़ती हुई महत्ता वंष्णव-भित्त-मार्ग के विकास की द्योतक है। श्रभी भिन्त की, शुद्ध मुन्ति-मार्ग के लिए स्थापना नहीं हुई थी। परन्तु उपर्युक्त सब प्रमाणों को दृष्टि में रखकर कह सकते हैं कि ऋषियों श्रौर उपासकों का दृष्टिकोग् ग्रब धीरे-धीरे शुद्ध बुद्धिवादी तार्किक व प्रकृति-पूजन-प्रधान उपासना से हटकर हृदय को भी स्थान देने लगा था, श्रौर इसी विकासोन्मुख मार्ग के श्रालम्बन ग्रथवा उपास्य हो रहे थे, विष्णु।

विष्णु को मैत्रेयी उपनिषद् (६, १३) में जगत्पालक, ग्रन्न का स्वरूप कहा गथा है तथा कठोपनिषद् में ग्रात्मा की अर्ध्वगामी गति को विष्णु के परम धाम की ग्रोर जाने वाला पथिक कहा गया है। वजात् का भरगा-पोषगा करने वाले ग्रन्न को विष्णु का स्वरूप बताकर उपासकों के हृदय में विष्णु के

१ 'गीता रहस्य', लोकमान्य तिलक, (पृष्ठ ५३८)।

Wishnu in the Vedas" by R. N. Dandekar from A Volume of Studies in Indology presented to Mr. Kane, p. 105.

३ अग्निर्ने देवाना अवम विष्णु परम. तदन्तरेग सर्वा देवता:। (ऐ० ब्रा०)

४. ऐतरेय ब्राह्मण १।१।

५. शतपथ ब्राह्मण १४।१।१।

६. कठोपनिषद् ३।६।

जगत् का भरएा-पोषएा करने वाले भ्रन्न को विष्णु का स्वरूप वतलाकर उपासकों के हृदय में विष्णु के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता तथा प्रेम की भावना स्थापित की गई है। जीवन का ध्येय भी उसी विष्णु की प्राप्ति वताकर, विष्णु की उपास्यदेव के स्वरूप में स्थापना हुई। जो लोक का पालन, भरण-पोषण करे वही तो हमारा प्रेम-पात्र तथा श्रद्धेय हो सकता है। विष्णु में ये गण वैदिक-काल से ही वताए गए है। जगत्पालक सूर्य विष्णु का हो रूप था जो भ्रव भ्रन्त हो गया। "इसके उपरान्त उपास्य के अधिक सान्निध्य की उत्कठा से, उसे श्रिधक हृदयाकर्पक रूप में पाम लाने की लालसा से विष्णु की नराकार भावना नारायए। (विष्णु) के रूप में प्रकट हुई।"

इस तरह उपनिषद् में विष्णु को क्रमशः मनुष्य के अधिक सान्निष्य में रखा गया श्रीर वैष्णव भक्तों के परम दैवत्व की स्थापना हुई।

विष्णु के इस स्वरूप का साक्षातकार कैसे हो, इस हेत उपासक के लिए विधान रूप में कुछ कर्मी की भी भ्रावश्यकता वताई गई । ब्राह्मण-प्रन्थों में एक स्थान पर श्राया है कि ऐश्वर्य श्रीर सर्वस्व की प्राप्ति के तिए 'पुरुष नारायण' ने पंचरात्र-यज्ञ की विधि चलाई। "इसमें प्रूप सूवत द्वारा नरमेध यज्ञ होता था श्रीर विल के स्थान पर घृताहुति दी जाती थी।" 3

श्रनुमान होता है कि वैष्णव-यज्ञों में हिंसा करना वर्ज्य समका जाने लगा था। श्रीहंसा-तत्व का वैष्णव-धर्म में प्रवेश कदाचित् यहीं से प्रारम्भ होता है। यज्ञों में सत्वगुण का श्राधिक्य रहता था। "यज्ञ करने वाले सत्वग्रण भूयिष्ठ होने के कारण 'सात्वत' नाम से प्रसिद्ध हो गए। " इसलिए वैष्णव धर्म का नाम 'सात्वत धर्म' पड गया।"

उपासना-क्षेत्र के म्रलग विधानों के साथ-साथ व्यावहारिक जीवन व नित्य के जीवन में भी हृदय-प्रधान कर्मों की योजना हुई । ब्राह्मण-ग्रन्थों में विल-वैश्वदेवादि पंच महायज्ञों की विधि मिलती है। नृ-यज्ञ में श्रितिधियों म्रादि का भोजनादि हारा सत्कार; तपंगा में विश्व की विभूतियों तथा पुरखों की जल

१. 'भिकत का विकास', प० रामचन्द्र गुक्ल ('स्रदास' से)।

२. 'शतयथ ब्राह्मण्', १३।६।१

३. 'वैण्णाव धर्म का विकास ग्रीर विस्तार', (कृष्णादत्त भारद्वाज एम० ए०, ग्राचार्य, शास्त्री, 'कल्यारा' वर्ष १६, ग्रक ४ से)।

४. पुरुष मा सतिष्ठिपो यदि सस्थापयिष्यसि पुरुष एवं पुरुषमत्स्यति ।

प्र 'वैष्ण्व धर्मं का विकास श्रीर विस्तार'-(वही)।

द्वारा तृष्ति: भूत यज्ञ में चींटी से भी अधिक क्षुद्र जीवो से लेकर ब्रह्मो तक समस्त जीवों को अन्त-भाग देकर तृष्त करना आदि भृष्ति-उपयोगी हृदय-प्रधान विधान है। "यद्यपि स्मृतियो ने इन यज्ञो को पत्र भूतो के प्रायश्चित स्वरूप अर्थात नैमित्तिक बताकर गासन और शास्त्र पक्ष के भीतर कर लिया है, पर इसके भीतर हृदय साफ भांक रहा है।"

इन्हों ग्रन्थों में मनुष्य के श्रावश्यक कर्त्तव्यों व धन-विनिमय के विधान में इष्टापूर्त कर्म भी रखें गए हैं, जिनके अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए रास्तों पर धर्मशालाएँ बनवाना, छाया के लिए वृक्ष लगवाना, फुए खुदवाना श्रादि लोकपकारों कर्म है।

इन कर्म-विधानों से जात होता है कि उपासना क्षेत्र में केवल बौद्धिक पक्ष की ही प्रधानता न थी, किन्तु कमज्ञः हृद्य की विभिन्न वृत्तियो — परोपकार, दया, प्रेम, ग्राहिसा ग्रादि—को प्राग्य-मात्र तक प्रसरित करने की चेष्टा भी थी। उपासना की भावना पशु-पक्षी तक चली गई। इस काल में हृदय-प्रधान भित-मार्ग के बहुत से तत्त्व, जो वेदो मे छिपे हुए थे, पूरी तरह प्रकट होने लगे।

रासायग्-काल में वैष्ण्व प्रधान भिष्त-सिद्धान्तो का यथेट्ट मात्रा में उत्कर्ष दिखाई देता है । वाल्मीिक के राम निर्णुग्, सनातन, श्राकाझ-स्वरूप तथा सम्पूर्ण लोको के श्राश्रय है। वेद इन्हीं का वारम्बार प्रतिपादन करता है। उन्होने विष्णु का श्राश्रय लेकर, रावण श्रादि राक्षसों से त्रस्त जनता तथा घ्वस्त धर्म के रक्षणार्थ श्रयोध्यापित दश्चरथ की रानी कौशल्या के उदर से जन्म लिया है। जिस समय रामचन्द्र जी भाइयो सिहत यमुना नदी में स्नान करके लीला का संवरण करने लगे उसी समय ब्रह्मा ने श्राकर कहा:

"विष्णु रूप रघुनन्दन । ग्राइये, ग्रापका प्रत्येक् विधान मगलमय है ' हमारा वडा सौमाग्य है जो ग्राप ग्रपने परम धाम को पधार रहे हैं। देव तुल्य तेजस्वी भाइयों के साथ ग्राप ग्रपने जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहे, करे। ग्रापकी इच्छा हो तो चतुर्भुं ज विष्णु रूप में ही स्थित हो, ग्रथवा ग्रपने सनातन ग्राकाशमय ग्रव्यक्त ब्रह्म रूप से विराजमान हो। भगवन् । ग्राप ही सम्पूर्ण लोको के ग्राश्रय है; ग्रापको यथार्थ रूप से कोई नही जानते। ग्राप

१. 'भिकत का विकास', प० रामचन्द्र शुक्ल, ('सूरदास' पृष्ठ १४ से)

ग्रचिन्त्य ग्रविनाशी जरादि ग्रवस्थाग्रो से रहित परव्रह्म है। १

लक्ष्मिंग, भरत और शत्रुघ्न श्रवतार घारण करने वाले विष्णु के ही श्रंश है। जिस समय विष्णु श्रवतार लेने के लिए उपर्युक्त स्थल निश्चित कर रहे थे, उसी समय के उनके विचार उपर्युक्त सत्य की पुष्टि करते हैं:

"इसके बाद अपने को चार स्वरूपो में प्रकट करने और राजा दशरथ को पिता बनाने का निञ्चय किया।" इसी तरह आगे चलकर सीता को लक्ष्मी कहा गया है। 3

इससे ज्ञात होता है कि रामायण-काल में श्रवतारवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। मानव-धर्म के रक्षणार्थ, दुष्टो के दलनार्थ तथा भक्तों के रंग-नार्थ निर्गुण ब्रह्म सगरा, मनुष्य-रूप धारण करके हमारे बीच श्राते हैं ! जो निर्गुण श्रदृश्य है, वही श्रवतार धारण करके श्रनुभवगम्य होता है। उसी श्रवतारी सगुण राम के संकेतों पर, श्रविल सृष्टि विधात्री, पालिका, संहारिणी, माया नाचती है।

माया के वंधनों से छुटकारा पाकर ही भगवत्साक्षात्कार अथच मोक्ष होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आदि काल से ऋषियों, मुनियो एवं आचार्यों ने विभिन्न मार्ग ढूँढने के प्रयत्न किये हैं। वाल्मीकि ने माया से छुटकारा पाकर अन्तः करण की शुद्धि एवं मुक्ति के लिए भिन्त का निर्देश किया है। भिन्त-मार्ग में चलने वाला जीव हन्द्वात्मक प्रपंचों से दूर होकर अखंड आनन्द

वैष्ण्वी ता महा तेजो यद् वाऽऽकाश सनातनम्।
 त्व हि लोके गतिर्देवो न त्वा केचित् प्रजाजने।।

त्वामिचन्त्य महद्भूतमक्षय चाजर तथा ॥११०।८।१३॥ (कल्याण का 'सक्षिप्त वाल्मीकि रामायणाक', पृष्ठ ५१४)।

२ वही, पृष्ठ ५५।

३. 'सीता लक्ष्मी', (वाल्मीकि रामायएा, ६।११७।२६।)

४ 'नष्ट धर्म व्यवस्थानां काले काले' (वाल्मीकि रामायरा, ७।८।२७।)

<sup>&</sup>quot;The poet uses 'Nirgun' for the preincarnate deity, and 'Sagun' for the incarnation of Rama Rama is the prince ruler of Maya" (From Aspects of Aryan Civilization as Depicted in the Ramayan" by C N Zutshi, M. R. A. S., Fourth Oriental Conference, Allahabad.

स्वरूप श्रात्मा में विश्वरण करने लगता है सृष्टि के रहस्य का श्रनावरण करने वाले ज्ञान की मूल धारा भिक्त ही है। भिक्त मुक्तिदात्री है। भिक्त समस्त श्राध्यात्मिक शक्तियों की जननी तथा ईश्वर-साक्षात्कार द्वारा उसमें तीन कराती है।

वाल्मीकि ने भिक्त-उपासना-मार्ग में राम-नाम के स्मरण एवं कीर्तन के महत्व का प्रतिपादन किया है। राम-नाम समस्त पापो को घोकर श्रन्तःकरण को शुद्ध कर देता है। शंभुनन्दन गजानन राम-नाम के प्रभाव से ही समस्त देवताओं में श्रग्रपूज्य हैं।

भिनत की इस महत्त्व-स्थापना और उपनिषत्काल से उसकी तुलना से अन्तर स्पष्ट हो जाता है। अब भिनत मुक्ति के अन्यान्य मार्गों से अपना अलग मार्ग स्थापित कर लेती है। अब तक वह अपनी शक्तियों व मानों से पूर्णतः परिचित न थी। अब सगठित होकर उसने एक भिन्न मार्ग की स्थापना की। र

### महाकाव्य ग्रौर गीता

वेदकालीन यत्र-तत्र बिखरी भिनत को पुष्ट करने वाली भावपूर्ण ऋचाओं का सिद्धान्त रूप में कुछ विस्तार और विवेचन उपनिषत्काल में हुआ, तथा उसी का कुछ अधिक व्यवस्थित प्रशस्त तथा निश्चित रूप रामायए में आया। यद्यपि वाल्मीकि भिनत के सिद्धान्तों को बहुत-कुछ आगे ले आए थे, परन्तु ज्ञात होता है कि न तो उन सिद्धान्तों को पुष्टीकरएा लोक-प्रचार की दृष्टि से किया गया था और न उपास्ना-क्षेत्र में उनसे स्वाभाविक रूप से निकले हुए विविध कर्मों, व्यवहारों आदि के विधान हुए थे। कुछ विधान अवश्य मिलते हैं, जैसे राम-नाम संकीर्तन आदि, तथा अन्य कुछ उपायों से भी भिनत-मार्ग को प्रशस्त किया गया है, परन्तु जनता-जनार्दन के कल्याएा के लिए भिनत-मार्ग का प्रचार तथा उसके प्रचार की जो उत्सुकता, महाभारत और उसके पश्चात् के भिनत-प्रधान ग्रन्थों में दिखाई देती है, वह उसके पूर्व नहीं। इसोलिए भिनत का वास्तविक विकास महाभारत-काल से माना जाता है।

१ वही ?

२. "Bhakti has given a distinctive character to the essential feature of medieval Vaishnavism in its conception of a loving and personal God (वही)।

३ "ऊष्वंबाहुर्विरौम्येष न च किचच्छृगोति मे।" (भारत-सावित्री)

गहाभारत के विभिन्न आख्यानो तथा उनके अन्तर्गत आने वाले पात्रों के व्यवहारो, सम्भाषणो, परिस्थितियो आदि का मर्म निश्चित करने और उनके जीवन-विद्ययक दृष्टिकोणों को देखने से ज्ञात होता है कि वे श्रीकृष्ण को जगत् का आदि कारण, सूक्ष्मातिसूक्ष्म, वेदात-अतिपाद्य, ज्ञानी-विज्ञानियों का चरम लक्ष्य, सगुण अवतार मानकर ही उनकी उपासना करते हैं। पंच पांडव, डोपदी, सुभद्रा, भीष्म, विदुर तथा समस्त यादव-कुल ऐसे ही उपासकों में से हैं। यादव-कुल तो सात्वत-धर्म को मानने वाला, उपासकों का सर्वप्रथम वर्ग हैं। इसी तरह श्रीकृष्ण की उपासना के विभिन्न सम्प्रदायों में नारायणीय, सात्दत आदि का विस्तृत प्रतिपादन इसी यहाभारत ग्रन्थ में उपलब्ध होता है। इन सम्प्रदायों में प्रतिपादित विधान से चलकर सिद्ध-प्राप्त भवतों के भी श्राख्यान मिलते हैं। परन्तु ग्रन्थ के श्रितिरक्त जनता में इसका प्रचार कव से हुआ, इस का प्राचीन-से-प्राचीन प्रमाण हमें देख लेगा चाहिए।

१ नानाघाट की गुफा के एक शिला-लेख में जन्य देवी-देवताश्रो के साथ संकर्षण य नासुदेव का नाम द्वंद्व समास के रूप में श्राया है । यह शिला-लेख ईसा पूर्व १०० वर्ष का वताया जाता है।

२ राजपूताना-स्थित घोसुण्डी नामक स्थान मे एक ज्ञिला-लेख मिला है जिसमें सकर्षरा व वास्त्देव के पूजा-गृह के ग्रास-पास दीवार वनाने का उल्लेख श्राया है। ज्ञिजा-लेख ई० पू० २०० वर्ष का श्रनुमित होता है।

३ एक श्रीर शिला-लेख बेसनगर में प्राप्त हुआ है । उनमें हेलियोदोर (He iodora) अपने को सर्वेश्वर वासुदेव के लिए गरुडध्वज स्तम्भ वनाने-वाला लिखता है । लेख से मालूम होता है कि हेलियोदोर भागदत-धर्म का पालन करता था। वह तक्षशिला का निवासी, दिया (D1)a) का पुत्र था। वह यवनो का राजदूत था तथा राजनीतिक कार्यवश भारत श्रापा था । नाम श्रादि से शिला-लेख ई० पू० २०० वर्ष के पूर्वार्ष का मालूम होता है।

इन तीनो शिला-लेखों से विदित होता है कि उस समय वासुदेव सर्वेद्दर के रूप में पूजे जाते थे तथा उनके उपासक भागवत कहलाते थे। भागवत-धर्म उस समय पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में फंला हुआ था तथा उसे यूनानी लोग भी मानते थे।

<sup>?.</sup> Collected Works of Sir R. C. Bhandarkar, Vol. IV.

p. 4-5

२-३. वही।

४ पाणिनि के सूत्रों का भाष्य करते हुए पतंजिल स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि सूत्रों में जो वासुदेव का नाम है वह एक सर्वाधिक पूज्य ईश्वर का नाम है। पतंजिल ने कहा है कि वासुदेव केवल क्षत्रिय राजा ही नहीं है, वरन वह एक पूज्य ईश्वर हैं। क्या पतजिल द्वारा बताए गए पूज्य वासुदेव वृष्णि-वंश वासुदेव से भिन्न हैं पतंजिल ने जहाँ वे वासुदेव शब्द लिया है वहाँ वासुदेव के साथ बलदेव नाम भी घ्राता है। इन दोनो नामो की यदि हम शिला-लेख में संयुक्त से पूजनीय बताये गए सकीएां-वासुदेव से जुलना करें तो मालूम होगा कि पतंजिल द्वारा बताये गए वासुदेव वृष्णि-वंशी ही हैं। भागवत-धर्म के धर्म-प्रनथों से भी मालूम होता है कि पूजनीय वासुदेव वृष्णि-वंशी ही थे।

"श्रेंग्रेज विद्वान् पाणिनि का काल ई० पू० चौथी शताब्दी में श्रीर जर्मन तथा भारतीय मनीषी ई० पू० ५०० से पूर्व छठी या सातवी शताब्दी में मानते हैं। श्राजकल द्वितीय मत सर्विधक मान्य है। वासुदेव उपासको का सम्प्रदाय पाणिनि के पूर्व से चला आ रहा होगा, तभी उसका उल्लेख उनके व्याक एणें भिलता है। इन सब प्रमाणों में हम इस निष्कर्ष पर पहुँ बते हैं कि ई० पू० ७०० वर्ष के लगभग तथा उसने भी पूर्व भारतवर्ष में भागवत-धर्म (वैष्णव-धर्म) का प्रचार था तथा उसका क्षेत्र पिडचमोत्तर सीमा-प्रान्त तक पहुँच गया था। भागवत धर्म को केवल हिन्दू ही नही, यूनानी लोग भी मानते थे। उस-सनय सकीर्ण-वासुदेव, बलराम वासुदेव श्रादि की सयुदत का में पूजा होती थी, जो महाभारत-प्रतिपादित व्यूह-पूजा का क्यान्तर-गी मालूम होती है।

इतना देख लेने के पश्चात् श्रव हम महाभारत में ग्राए वैष्णव-सरंत्रदायों को देखेंगे। वैष्णव-भक्ति के विकसित रूप का दर्शन हमें महाभारत के इन्हीं सम्प्रदायो तथा उनकी स्पष्ट रूप से विवेचना करने वाले श्राख्यानो में मिलता है।

नारायणी सम्प्रदाय—इसका प्रतिपादन शान्ति पर्व में किया गया है। यह तत्त्व ज्ञान मेह पर्वत पर सर्प्तावयो एवं स्वायभुवं मनु के सामने सुनाया गया था। भगवान् ने इसके सम्बन्ध में कहा था कि यह धर्म परम्परा से ग्रागे चलता

 <sup>&</sup>quot;Collected Works of Sir R.G. Bhandarkar, Vol. IV.
 p 415.

१ सामान्य भाषा विज्ञान', श्री वाबूराम सक्सेना (पृष्ठ १४)।

हुआ वृहस्पति तक पहुँचेगा; वृहस्पित् से राजा वसु प्राप्त करेंगे । जिसके अनन्तर इसका अन्त हो जायगा । वसु उपरिचर जब इस सम्प्रदाय में दीक्षित हुए तब उन्होने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पशु-चिल नहीं दी गई तथा यज्ञ का सम्पूर्ण विधान आरण्यक के अनुसार हुआ । इसमें साक्षात् हिर (विष्णु ने वसु को दर्शन देकर यज्ञ-भाग ग्रहण किया था, परन्तु हरि का दर्शन अन्य पुरोहितों अथवा ऋषियो को नहीं हुआ । इस पर बृहस्पित बहुत ही कोधित हुए । उन्हे एकता, द्विता व त्रिता ऋषियो ने अपने अनुभव के आधार पर समकाया कि हिर के दर्शन प्रत्येक को नहीं होते । जिन पर अनकी छुपा होती है वे ही उनके दर्शनो के अधिकारी हैं । श्रीहरि बिल-पशुयुक्त यज्ञ-यागादि करने वाले बृहस्पित और एकता, द्विता, त्रिता आदि कठोर तपस्वियों से प्रसन्न होते हैं । वे वसु-जैसे ऐकांतिक उपासक से प्रसन्न होते हैं ।

इसके साथ ही नारद का क्वेत हीप वाला प्रसंग भी है। नारद नर-नारायण की प्रेरणा से क्वेत हीप में जाकर परब्रह्म भगवान् की पिवत्रता, ऐक्वर्य, वैभव ब्रादि का वर्णन करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान् प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं ब्रीर कहते हैं कि जो केवल मेरा ही भजन करते हैं उन एकांत साधकों पर प्रसन्न होकर मैं दर्शन देता हूँ। श्रव मैं तुम्हें श्रपना वासुदेव धर्म सुनाता हूँ।

वायुदेव ही परत्रह्म परमात्मा हैं; वे श्रात्माश्रो के भी श्रात्मा हैं। वहीं सृष्टि-कर्ता हैं। संकर्षण वायुदेव के ही रूप है तथा जीव-मात्र के प्रतीक हैं। मनस्तत्त्व के प्रतीक प्रद्युन्न संकर्षण से तथा जीवात्मा के प्रतीक श्रविरुद्ध प्रद्युन्न से ही निकले हैं। इस तरह संकर्षण, प्रद्युन्न व श्रविरुद्ध मेरी ही सृत्तियाँ हैं। देवता, मनुष्य तथा पदार्थों की उत्पत्ति मुक्त से ही होती है श्रौर वे मुक्त में ही लीन हो जाते हैं। वराह, नृसिंह, परशुराम, रामचन्द्र मेरे ही श्रवतार हो चके हैं तथा कंस श्रादि श्रमुरों को मारने के लिए मैं फिर श्रवतार लूँगा। उस समय श्रपने उपर्युक्त चार रूपों से सब कार्य सम्पन्न करके श्रौर सात्वत द्वारा द्वारिका नगरी का नाश करके ब्रह्म-लोकच लाजाऊँगा। इतना सब सुनकर नारद पुनः विद्वकाश्रम नर-नारायण के स्थान पर लौट श्राए।

इसी पर्व के श्रन्य श्रध्यायों में वे श्रपनी तीन मूर्तियों या मूल तत्त्वों की सहायता से निष्पाप साधक की मुक्ति का वर्णन करते हैं। ऐसा साधक मृत्यु के पश्चात् सर्वप्रथम सूर्य लोक में जाता है, जहाँ उसके सव लौकिक गुरा

१. महाभारत, शान्ति पर्व, ३४४वाँ अध्याय।

जल जाते हैं तथा वह सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है। तब वह अनिरुद्ध में प्रवेश करता है, वहाँ 'मन' बनकर प्रद्युम्न में प्रविष्ट होता है। फिर इस रूप को भी छोड़कर संकर्षण अर्थात् जीव में प्रवेश करता है। फिर त्रिगुणों से छुटकारा पाकर घट-घट वासी परब्रह्म परभात्मा में लीन हो जाता है।

३४८वें ग्रध्याय में कहा गया है कि यह ऐकांतिक धर्म वही गीता-धर्म है जिसे भगवान् कृष्ण ने ग्रर्जुन से कहा था। इसकी परम्परा बताते हुए कहा गया है कि इस सनातन धर्म को समभाना तथा इसके श्रनुसार ग्राराधना करना कठिन होने के कारण इसे सात्वत ही पालन करते है।

रामायण-काल के पश्चात् बौद्ध ग्रीर जैन धर्मों का भारतवर्ष में खूब प्रसार हुग्रा था। इन धर्मों ने प्राचीन परम्परा-प्राप्त, वेद-उपनिषद्, शास्त्र-सम्मत कर्म-विधानों तथा उपासना-पद्धतियों का खंडन करते हुए नये मार्ग का प्रतिपादन किया। यद्यपि ग्रिधकांश जनता इस नई तंडक-भडक से प्रभावित हो चुकी थी, परन्तु पूर्वकों से पाये हुए धार्मिक विधानों के फलस्वरूप मन में छिपे हुए गहरे संस्कार बारम्बार जागृत हो उठते थे। भगवान् बुद्ध के महा निर्वाण के पश्चात् धर्मावलम्बयों में जो भ्रष्टाचार फैला उससे जनता में ग्रीर भी ग्रसंतोंध फैलने लगा। जनता को यह मानसिक स्थित महापुरुषों से कंसे छिप सकती थी! इसलिए ब्रह्मार्ष वेदव्यास ने ऐसे धर्म की स्थापना की जिसमें वैदिक, शास्त्रीय यज्ञकर्मानुष्ठानों को, उपनिषद्, वेदांत-प्रतिपाद्य ज्ञान योग को तथा हृदय-प्रधान भिन्त को समान स्थान प्राप्त हुग्रा। इसे भागवत-धर्म कहा गया, जो बौद्ध ग्रीर जैन दोनों धर्मों से कहीं ग्रिधिक ग्राप्त एवं स्थायी सिद्ध हुग्रा। वसु उपरिचर के ग्राख्यान हारा वेदव्यास ने ग्रीहंसायुक्त यज्ञों की महत्ता को स्थापित किया।

निर्गुण के व्यक्त रूप सगुरा, श्रवतारी, हरि का एकनिष्ठ भावना से उपासना का विधान पिछले काल में प्रतिपादित भक्ति के सिद्धान्तो से श्रधिक विकसित रूप लेकर श्राया। ब्रह्म, जीव तथा जगत् का एक-दूसरे से सम्बन्ध उनकी उत्पत्ति श्रौर लय का सैद्धान्तिक निरूपरा भी भक्ति के श्रमुकूल हुआ। उसी के श्रमुकूल भगवान् की श्रन्य शक्तियों का यूर्त रूप में सगुण श्रवतार

<sup>«. &</sup>quot;Here then is an attempt to introduce a religious reform on more constructive principles than Buddhism and Jainism did"—(Collected Works of Sir R G. Bhandarkar, Vol IV., p. 10).

माना गमा (संकर्षण, प्रद्युम्न ग्रादि), स्वयं भगवान् का विभिन्न रूप में पृथ्वी पर ग्रवतार, (कच्छ, नृतिह, राम, कृष्ण ग्रादि) भी स्वीकृत हुग्रा। भगवान् वासुदेव प्रवत्त्वत, मर्वेक्वर, निर्गुण, जगत् के ग्रादि कारण, परब्रह्म के प्रवतार है। यह वात मुख्यतः दो उद्देक्यों से कही गई।

प्रथम भिवत-नार्ग के पूर्व प्रत्य सम्प्रदायों का उपदेश निर्गुण निराक्तार में प्रयानी फ्रात्मसत्ता को लीन कर देना था, परन्तु भिवत-मार्ग में नराकार वासुदेव या उनके ग्रन्थ रूप (राम, कृष्ण ग्रादि) प्रतिष्ठित किये गए। स्वनावतः प्रश्न उठता था कि नराकार सीमित सत्ता में सर्वशिदतमान्, सर्वव्यापी, ग्रनंत, ग्रसीम के ग्रंश ग्रात्मा का विलोनीकरण कैसे होगा ? इसलिए तत्त्वतः यह सिद्ध किया ग्रां कि ग्रनंत, सर्वव्यापी परव्रह्म नर रूप में ग्रवतरित होते हैं।

हितीय, यदि ऐसा नर रूप वासुदेव संसार में तटस्य रूप से रहे; हमारे दुः हो को दूर करता हुया, हमारे सुको में साथ देता हुया न दिलाई दे, तो उसके प्रति महत्त्व की भावना भि ही रहे, श्रद्धा, प्रेम, भिनत नहीं हो सकती। फिर उसके प्रति यह लगाव, यह प्राकर्षण, सर्वस्व त्यागकर उसके पीछे लगने की प्रवल कामना, श्रात्म-समर्पण की भावना उत्पन्न होगी। जो भिनत-मार्ग के उपासक के लिए प्रत्यन्त प्रावक्यक है। इसलिए ऐसे वासुदेव को प्राराध्य बनाया गया जो हमे, हमारे धर्म को वर्म-प्रसार में तत्पर साधु-सतो, महापुख्यों को दुष्टो व धर्म-सहारको से बचाता है, सुख-शान्ति का साम्राष्ट्र फैलाता है।

वसु उपिश्चर तथा नारद के उपर्युक्त आह्यान साधना-क्षेत्र में कमजः दो विकासोन्मु सोपान है। वसु के आह्यान में वासुदेव और उनके तीन रूपों का कोई उल्लेख नहीं है। वहाँ सर्व-शिक्तमान् परमात्मा को हरि कहा गया है, जिनकी पूजा का विधान अभी यज्ञ से ही सम्बन्धित है। दितीय उपाख्यान में वासुदेव, उनके भाई, लड़के तथा नाती पूजनीय बताए गए है। इस नये धर्म को गीता के प्रतिपादित धर्म के समान कहा है। इस धर्म के आद्य प्रवर्तक स्वतः नारायण हैं। पहले उपाख्यान वाले धर्म-मार्ग के प्रवर्तकों का कोई प्राचीन ऐतिहानिक उद्भव नहीं बताया गया है। इन वातों से विदित होता है कि उपर्यं दत उपासना-पद्धति की स्थापना बहुत प्राचीन समय में हो चुकी थी, जिसे सुनिश्चित व सब्यवस्थित स्वरूप गीता में प्राप्त हुआ। इस धर्म के मानने वाले जागे चलकर सात्वतों से मिल गए।

Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar, Vol. 1V., p. 6, 11.

सात्वत धर्म —यह जानना भ्रावश्यक है कि सात्वतों का वृष्णि, भ्रन्थक भ्रादि वंशों से तथा सात्वत धर्म के चरम लक्ष्य वासुदेव से क्या सम्बन्ध है ?

भीध्म पर्व के अन्त में भीध्म कहते हैं कि ये अनन्त, अलौकिक, लोक-हित-कारी और परम प्रेमास्पद परमात्मा वासुदेव है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र निरन्तर इनकी पूजा करते हैं। द्वापर के अन्त में तथा कलियुग के प्रारम्भ मे संकर्षण ने उनका सात्वत विधि से गुण गाया है।

'विष्णु पुरागा' में यादव व वृष्णि-वंश का वंश-वृक्ष दिया हुम्रा है। उसमें सात्वत को स्रमृषा का पुत्र बताया है। स्रागे कहा है कि सात्वत की सन्तानें सात्वत कहलाईं। र

'श्रीमद्भागवत' में सात्वतो को महान् भागवत् तथा वासुदेव-परायण ब्राह्मण् कहा गया है, जिनकी पूजा-पद्धति विशिष्ट प्रकार की है । इसमें सात्वतं, श्रन्थक तथा वृष्णियों को यादव-वंशी बताया है श्रीर वासुदेव को सात्वतर्षभ कहा है।<sup>3</sup>

इन प्रमाणों से विदित होता है कि सात्वतों का एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय था, जिसके अनुसार पूजा-विधान करने वाले सात्वत कहलाते थे। इनके उपास्य देव परमात्मा के ही अवतार नर-रूपी वासुदेव हैं। वासुदेव की पूजा उनके अंशावतार व्यूहों के साथ होती है। वासुदेव तथा अन्य व्यूह समस्त यादव-वंश के अधिपति हैं तथा अपने विशिष्ट अलौकिक गुणों के कारण समस्त वंश के पूजनीय हैं। वृष्णि, अन्धक आदि समस्त शालाएँ यादव-कुल की हैं।

भीक्स पर्व के ३५वें ग्रध्याय में ब्रह्म पुरुष परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए कहते है—'देव, यदु-त्रंश की वृद्धि करें। वासुदेव, ग्रापकी ही कृपा से यह रहस्य में बता रहा हूँ (रहस्य ग्रागे वहा है)। ग्रापने स्वयं को सकर्षण कृप में प्रकट करके ग्रपने पुत्र प्रद्युम्त को उत्पन्न किया। विष्णु ने ही ग्रानिरुद्ध को उत्पन्न किया ग्रीर उसी से मेरा जन्म हुग्रा। मैं भी वासुदेव के ग्रंश से ग्राप ही के द्वारा उत्पन्न किया गया हूँ। ग्रगले ग्रष्ट्याय में प्रजापित परमात्मा का मनुष्यो के बीच नर-रूप वासुदेव के स्वरूप में ग्रवतरित होना बतलाते हैं। ग्रनल ईश्वर का सम्बोधन पूरे ग्रध्याय में 'वासुदेव' नाम से किया गया है।

१, २, ₹ Collected Works of Sir R. G Bhandarkar, Vol. IV.

४. ऊपर वताया जा नुका है कि नारायणीय सम्प्रदाय में व्यूहो की पूजा का विधान है तथा यही धर्म आगे चलकर सात्वतो से मिल गया।

तात्पर्य यह कि प्राचीन युग में संवर्षण श्रादि की वामुदेव ने ही प्रकट किया या बह्मा जी ने यह प्रार्थना की कि वे इस युग में भी श्रपने चतुर्व्यू हो के साथ पुनः प्रकट हो। इस प्रकार वासुदेव स्वयं इस उपासना-पद्धित का प्रसार करने व ले सिद्ध होते हैं।

इस घर्म की प्राचीनता वताने के लिए गीता में कहा है कि प्रत्येक बहा के प्रारम्भ में नारायण इसका उपदेश देते हैं। वहा में भी इसकी सर्वप्रथम शिक्षा पितामह या प्रजापित द्वारा दी गई थी, तदनन्तर वह दक्ष-प्रजापित को प्राप्त हुई। दक्ष से वैवस्वत मनु और फिर मनु से इक्ष्मकु को प्राप्त हुई। यही परम्परा नारायणीय सम्प्रदाय में भी कही गई है जिससे ज्ञात होता है कि गीता का भागवत्-धर्म तथा नारायणीय एक तिक धर्म एक ही है।

यह भी वताने की चेव्टा की गई है कि सात्वत धर्म की उत्यक्ति सृष्टिनिर्माण के समय से ही चली आ रही है तथा उसका पालन भी उपयुंकत
परम्नरा से चला आ रहा है। परन्त इस वात से यह नहीं कहा जा सकता कि
यह धर्म उस समय लोक-प्रचित्त था। इसका प्रत्यक्ष प्रमारा नहीं निलता कि
यह धर्म उसी समय से लोक-धर्म हो गया था। इस धर्म का लोक में प्रचार
कव से हुआ, इसका प्राचीनतम प्रमारा पाणिनि के सूत्र है। उनसे यह भी
मालून होता है कि राम-कृष्ण के मन्दिर में कीर्तन आदि के निए भक्तगरा
एक जित होते थे। ऐसी स्थित मे इस उपासना का आरम्भ पाणिनि के अनेक
वर्ष पूर्व हो गया होगा। यही बात पीछे न रायरािय धर्म के विषय में कही
गई। अतएव नारायराि सात्वत तथा भागवत धर्म एक ही है। "इसका
(भागवत् या नारायरािय) सात्वत नाम इसी काररा पडा, क्योंकि इसका
प्रकार यादव अथवा सात्वत-कुल में था।" "

वासुदेव की उपासना के प्रसार के साथ ही नामों में परिदर्तन होता रहा। उन्हें कोई केशव, कोई जनार्दन तथा कुछ लोग कृष्ण कहते थे। पतंजिल के महाभाष्य में तीनों नानो का प्रयोग पाया जाता है। इनमें कृष्ण नाम सर्वधिक प्रचित्त होता ग्या। सर्वप्रथम कृष्ण नाम वेद मे मिलता है। ऋग्वेद, श्राटम मंडल, ७४ में मन्त्र के द्रष्टा ऋषि कृष्ण वताये गए हैं। वे मन्त्र के तीसरे श्रीर चौथे छन्शे में श्रमने को कृष्ण कहते हैं। 'श्रनुक्रमिण' के लेखक उन्हे श्रगिरस श्रयवा श्रांगिरंस की सन्तान कहते हैं। पाणिति से सम्वन्धित गण में कृष्णायन

१. श्रीमद्भगवद्गीता ४।१।

२ 'गीता-रहस्य' लोकमान्य तिलक (पृष्ट ५४२)।

व रानायन गोत्र के प्रवर्तक कमशः कृष्ण व रण बताये गए हैं। दोनों बाह्यण-गोत्र है तथा दिशष्ठ-गोत्र के अन्तर्गत आते हैं।

इसके पत्चात् देवकी-पुत्र कृष्ण का नाम छान्दोग्योपनिषद् में निलता है।
यहाँ इन्हे घोर ग्रंगिरस ऋषि दज्ञ-दर्शन सुनाते है। इससे ज्ञात होता है कि
ग्रंगिरस कृष्ण के गृह है। यदि कृष्ण ग्रंगिरस हैं तो हम कह सकते है कि
कृष्ण नामक ऋषियो की परम्परा ऋग्देव से छांदोग्योपनिषद् तक चली ग्राई।
"जब वासुदेव को परम्परा वताया गया तब उपर्युक्त परम्परा से चले ग्राए
ऋषि कृष्ण को भी वासुदेव से मिला दिया गया।"

गाथा या जातक के टीकाकारों का मत है कि 'कुब्ला' एक गोत्र का नाम है। कार्षायन गोत्र प्रचलित हुमा। यह गोत्र विश्वार व पराशर गोत्र के सन्तर्गत माता है। ब्राह्मणों का होने पर भी यज्ञ के समय क्षत्रिय म्रपने कर्मादि मृतुष्ठान उस गोत्र में भी करा सके है। म्राझ्वलायन सूत्र के म्रतुसार यज्ञ में क्षात्रित्र का गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्र के म्रतुसार होता है। इस तरह वामुदेव कुल्लायन गोत्र के हो गए, यद्यपि वह गोत्र ब्राह्मणों का था। कुल्लायन गोत्र का होने से वामुदेव को कुब्ला कहा गया। प्राचीन कुब्ला-सम्बन्धी समस्त ज्ञान वासुदेव में निहित बताया गया। महाभारत सभा पर्व के ३८वें म्रध्याय में भीष्म कहते हैं कि कुब्ला को म्रादर देना चाहिए, क्योंकि वे वेद-वेदांग के ज्ञाता व ऋत्वज है। व

महाभारत श्रीर गीता के श्राविभाव से पूर्व जो कर्म-प्रधान श्रीर ज्ञान-प्रधान मार्ग चले श्रा रहे थे, उनमे हृदय के योग का महत्त्व श्रविक नही समभा जाता था। परन्तु वैष्णव-धर्म के क्रमिक विकास में हम यह भी देखते है कि जहाँ एक श्रीर इन मार्गों की महत्ता स्वीकृत हो चुकी थी, वहीं दार्शितको को हृदय के योग की भी श्रावश्यकता धीरे-धीरे श्रवभव होने लगी थी। उसके श्रवसार उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण श्रीर साधना-मार्ग की प्रक्रियाश्रों का विधान भी हमारे सांसारिक ब्यदहारों में किया।

'उपनिषद् के अनुसार ज्ञान के द्वारा मोक्ष-प्रोप्ति हो सकती है। परन्तु गीता में कृष्ण कहते है कि मुभे आत्म-समर्पण करने वाला भी सब बन्धनो से छुटकारा पा सकता है। गीता के पूर्ववर्ती दर्शन भी यही कहते है कि पापियो का कमों से छुटकारा होना असम्भव है, परन्तु गीता में भगवान् कृष्ण कहते है

<sup>?.</sup> Collected Works of Sir R G Bhandarkar, Vol. IV.

<sup>2.</sup> Collected Works of Sir R G. Bhandarkar, Vol IV.

कि महान् पापी भी मेरे सम्मुख होते ही साबु हो जाता है।" ?

इस प्रकार गीता के श्रवसार जीवात्मा में श्रद्धा, समर्पण, भिवत की भावना को सर्वप्रथम महत्ता दी गई। गीता में ही भिवत-प्रिक्तया का उल्लेख मिलता है, जहां कि कर्म, ज्ञान तथा श्रन्तिम फल की चर्चा है। उपासकों का नित्य व्यवहार भी समर्पण-बृद्धि से करने के लिए कहा गया है। ग्रजुंन का हृदय व्यथित है। उसे दुःख है कि तुच्छ राज्य के लिए प्रेमी सम्बन्धी-जनो को यद्ध में मारना पड़ेगा। भगवान् उसे द्वितीय ग्रद्धाय से लेकर दशम ग्रद्धाय तक समभाते हैं, फिर भी उसे संतोष नहीं होता। तब भगवान् अपने विराद् स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं। वे कहते हैं—"उत्पत्ति, स्थिति, ग्रौर विनाश का कारण में ही हूँ, ग्रपने को इनका कर्ता तू क्यों समभता है कर्म कराने वाला कर्म की प्रेरणा देने वाला तो में हूँ।" अर्जुंन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिए, तथा सब-कुछ मेरा ही समझता हुग्रा सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मों को करने वाला है, मेरा परायण, मेरा भक्त है ग्रासक्ति-रहित है ग्रौर सम्पूर्ण भूत प्राण्यों में वैर भाव से रहित है, वह ग्रनन्य भितत्यग पुरुष पुभे ही प्राप्त करता है। "

गीता के कई भाष्यकारों का मत है कि, उसमें भिवत-सम्बन्धी निष्ठा प्रयदा पथ का निर्देश ग्रलग से नहीं है, ग्रौर है भी तो कर्म-परक। परन्तु गीता में हृदय-हीन कर्म व शान का पोषण सर्वत्र नहीं है, केवल यथास्थान ही उसका निर्शेश है। कर्मों का समर्पण ही भिवत-तत्व है। "गीता कर्म-योग का ग्रंथ है परन्तु वह ऐसे कर्म का संदेश देता है जिसका पर्यवसान ज्ञान में होता है। गीता ऐसे ही कर्म-योग की शिक्षा देती है, जिसके फलस्वरूप ग्राध्यात्मिक ज्ञान व शान्ति प्राप्त हो। वह कर्म को उपासना रूप में ग्रहण करने के लिए कहती है, जिससे हम ग्रन्त में ग्रात्म-

<sup>?. &#</sup>x27;Evolution of Vaisnavism' by R. B. K. N. Mitra (B C Law volume p. 678)

२. ग्रिपचेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः ॥

३. गीता, १ला श्रद्याय, २८ से ४६वें ज्लोक तक।

४. गीता ११वां ग्रघ्याय, ३२वां श्लोक ।

प्र. मत्कर्मकृत्मत्ररमो मद्भक्तः संग वर्जितः । निर्वेर सर्वभूतेषु य. स मामेति पाडवः ॥११, ५५॥

६. गीता १ ग६।

निवेदन तक पहुँच जायँ।" 9

गीता का महावाक्य ग्रन्तिम ग्रध्याय में दिया हुग्रा है। वहाँ भगवान् कृष्ण ग्रजुंन से कहते हैं कि ग्रपने हृदय में मुक्ते बसाकर मेरी शरण में ग्रा जाग्रो। मेरी कृषा-दृष्टि से तुम्हें परम शान्ति प्राप्त होगी। मन को पूर्णतया मुक्तमें लीन कर दो, मेरी उपासना करो, मेरी पूजा तथा मेरे लिए ही यज्ञ करो। तुम मोक्ष गित को ग्रयश्य प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम मुक्ते बहुत प्रिय हो। समस्त घर्मों को छोड़कर मेरी शरण में चले ग्राग्रो। में तुम्हें समस्त पापो से मुक्त करके मोक्ष दूंगा।

जिस तरह कमों का पर्यवसान ज्ञान में होता है उसी तरह ज्ञान की ज्ञ्रान्तिम पराकाट्या सम्पूर्ण आतम-समर्पण में है। " केवल बुद्धि के द्वारा ज्ञान का बाह्य-प्रहेण ही होगा, उसका केवल बोध ही होगा। वह साधना-पथ के लिए प्रारम्भिक अवस्था भले ही कही जाय, परन्तु उस ज्ञान में यदि गाम्भीयं, आतम-साक्षात्कार की आकुलता तथा दृढ़ निश्चय की भावना न होगी तो वह केवल श्रम ही होगा। ज्ञान तो वही है जिसमें अन्तरात्मा जागृत हो उठे, प्रकाश पाकर उससे आलिंगन, साक्षात्कार तथा एकाकार के लिए व्यग्न हो जाय। ऐसी उपासना और स्थिति केवल हृदय के भाव-प्रदर्शन-मात्र से प्राप्त नहीं होती, वरन् चिरकाल से अज्ञानान्धकार से व्याप्त हृदय के आन्तरिक प्रकोट्यों में ज्ञान-उयोति को पहुँचाने से होती है। उसमें सर्वस्व दान की आवश्यकता होती है, उसमें समस्त कमों के त्याग की आवश्यकता होती है। हमारी समस्त आन्तरिक और वाह्य चेव्हाओं, कमों और संकल्पो का आराध्य के चर्गों में समर्पण होना चाहिए। "

इस प्रकार गीता श्रात्म-समर्पण के भाव से श्रोत-प्रोत है, जो भिवत की श्रीन्तम व सर्वश्रेष्ठ प्रिक्रिया है।

श्रीमद्भगवद्गीता में भिवत के दार्शनिक पक्ष, साध्य पक्ष एव साधना पक्ष का ग्रन्छी तरह निरूपण हुन्ना है, परन्तु इस ग्रन्थ का महत्त्व प्रथम दो पक्षों की विवेचना के कारण न होकर श्रन्तिम ग्रर्थात् साधना या उपासना-पक्ष के विस्तृत निरूपण के कारण है। श्रर्जुन न तो इस बात के जिज्ञासु है कि ब्रह्म क्या है,

१. "Essays on Gita" by Shri Aurbindo Ghosh, Vol. II.

२. गीता १८।६५,६६।

३. गीता ४।३३।

v. "Essays on Gita" by Shri Aurbindo Ghosh, Vol. II.

जगत् क्या है, जीव क्या है श्रादि ? श्रीर न इस जिज्ञासा के कारण वे, वृद्ध से ही विशुल हुए। श्रर्जुन तो अपने विरोध में युद्ध के लिए खड़े प्रियजनों को देलकर किंकर्तव्य-विमूढ़ हुए है तथा श्रपने प्रिय सखा कृष्ण से ऐसी पिरिस्थित में मार्ग-दर्शन की याचना करते हैं। इसी मार्ग-दर्शन, कर्तव्य की तीव्र लालसा के कारण भगवान् श्रीकृष्ण को श्रध्यायों में श्रर्जुन को उपदेश देना पड़ा। यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि गीता भिवत का सर्नप्रथम शास्त्रीय ग्रन्थ है। इसमें जो भिवत का स्वरूप श्रीर प्रक्रियाएँ वताई गई है वे सब हृदय की स्त्रभाविक प्ररुणा से उद्भूत है, जिले भागवत्-धर्म कहते हैं। नार यणीय श्रीर गीता-धर्म की एक ही परम्परा होने के कारण गीता-धर्म भिवत-प्रधान है। स्वयं महिंब वैशम्पायन ने महाभारत में कहा है कि गीता में भागवत्-धर्म की कही चर्चा है।

भिक्त के दो स्वरूप हैं। प्रेम-स्वरूप-भिवत में साधक वर्मों का श्रवलम्बन न लेकर श्राराध्य की प्रेमयुक्त क्रीड़ाओं श्रादि में वृत्तियों को रमाता हुग्रा गन्तव्य स्थल तक पहुँचता है। मर्यादा-भिक्त में श्राराध्य की उपासना के साथ वैदिक-शास्त्रीय श्रादि कर्मों का विधान भी रहता है। भिक्त के भावावस्था के श्रमुसार दो भेद श्रीर किये गए है—(१) परा भिवत श्रीर (२) साधन-स्वरूपा भिक्त। परा शिवत शुद्ध प्रेमादस्था है श्रीर साधन-स्वरूपा भिवत परा भिक्त की श्रवस्था तक पहुँचने के पूर्व नव-विधा भिक्त है। गीता में नव-विधा भिक्त का प्रतिपादन है तथा वह प्रेम-स्वरूपा भिक्त को पोषक न होकर मर्यादा, भिक्त की पोषक है।

गीता में कहा है कि इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति में श्रद्धा का होना श्रत्मन्त श्रावक्यक है। जिसकी बृद्धि शंकाश्रो श्रीर तकों से भरी है, वह श्रागे ह्या बढ़ सकेगा? उसने तो श्रभी श्रपना पथ ही निक्चित नही किया। दिवेक-हीन, श्रद्धा-रिहत श्रीर संशययुक्त पुरुष परमार्थ से श्रद्ध हो जाते है। श्रद्धा की नितान्त श्रादश्यकता का निरूपण भगवान् यही कहकर करते है कि श्रद्धावान् पुरुष ज्ञान को प्रत्य होता है तथा ज्ञान के कारण उसे भगवद्-प्रतित से परम शान्ति मिलती है।

श्रद्धा की महत्ता बताने के लिए उसका श्रत्यन्त प्रारम्भिक रूप भी श्रंकित किया गया है। भगवान् कहते हैं कि जो कोई श्रद्धा पूर्वक दोष न देखते हुए इस

१. महाभारत, शान्ति-पर्व ३४६।१०।

२. गीता ४।४०।

३. गीता ४।३६।

गीता का ही श्रवरा करेगा, वह पापों से मुक्त होकर शुभ लोकों को प्राप्त होगा।

यही श्रद्धा के सात्विक स्वरूप के प्रथम सीपान का महत्त्व है। भगवान् राजसी व तामसी श्रद्धा से युक्त देव-यक्ष, भूत-प्रेतादि के पूजने वालों का भी तिरस्कार नहीं करते। परन्तु वे कहते है कि उनका यह पूजन ग्राविधि एवं श्रज्ञान पूर्वक किया गया है। व

श्रद्धा का राजसी व तामसी रूप विकृत है। जीवन-भर इस प्रकार पूजन करते हुए भी श्रन्त में उपासकों का पतन ही होता है। श्रश्ननःकरण की श्रुद्धि के लिए तो श्रद्धा का सात्विक रूप श्रद्धीकार करना ही श्रेयस्कर है। गीता का वारहवाँ ग्रध्याय भवित-योग के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान् कृष्ण श्रर्जुन से कहते हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए प्रहण की हुई श्रद्धा से जो मुक्ते भजता है, उपासना करता है, उसे मैं श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। "

भित-मार्ग में श्रद्धा की सहत्ता स्थापित करने वाला यह इलोक भित-योग के प्रारम्भ में ही बताया गया है तथा समस्त भित-योग सुनाने के पश्चात् भगवान् फिर से श्रद्धा की श्रावश्यकता बताते है।

अन्तः करण की शुद्धि के लिए सबसे पहली आवश्यकता भगवान् १२वें श्रष्ट्याय में बताते हैं। यह उपाय है—कमों के फल का त्याग । फल-त्याग से तत्काल ही परम शान्ति प्राप्त होती है। फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करना निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म से पाप नष्ट हो जाते हैं।

ं इसके साथ हो मनुष्य को भगवान् का भजन करना चाहिए। भजन की प्रेरणा या तो श्रापितयाँ पड़ने पर होती है श्रथवा अन्तःकरण की शुद्धि के

१. श्रद्धावाननसूयश्च श्रृणुयादिष यो नर । सोऽपि मुक्त शुभाल्लोका-प्राप्नुयात्पुण्यकर्मगाम् ॥१८॥७१॥

२. गीता धार्व i

३. गीता धार्थ।

४ गीता ६।२४।

५ - मय्यावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तमा मता ॥१२।१॥

६. गीता १२।२०।

७ गीता १२।११।

द. गीता १२।१२ I

पश्चात्। प्रथम प्रेरणा भिक्त-मार्ग की ग्रीर ले जाने वाली नहीं है। द्वितीय प्रेरणा को ही गीता ग्रधिक महत्त्व देती है। भजन का इतना प्रभाव है कि महान्-से-महान् पापी भी भजन के प्रभाव से साधु हो जाता है। र

भजन के अन्तर्गत कीर्तन तथा नाम-स्परण त्राते हैं। भगवान् कहते हैं कि अन्त काल में जिस-जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य ज्ञरीर-त्याग करता है, उसी गित को वह प्राप्त होता है। जो मेरा स्मरण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होगा वह मेरे साक्षात् स्वरूप की प्राप्त करेगा। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर ! ४

नाम-स्मरण के साथ-ही-साथ-गीता साधकों से कीर्तन करने के लिए कहती है। कीर्तन नाम-रूपादि का होता है। भगवान् कहते हैं कि भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं। वे वार्तालाप आदि करते हैं, तो भी भगवान् के ऐइवर्य, रूप, गुण आदि का।

इन सबके साथ-हो-साथ 'पाद-सेवन', ग्रर्थात् पूजा का भी विधान है। भगवान् भक्त के पत्र-पुष्प-फल से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। भिक्त-भाव से की हुई पूजा से भगवान् की प्राप्ति ग्रवश्य होती है। इस बात को भगवान् प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं। "

भित-शास्त्रों में उपासना करने की विभिन्न भाव-भूमियाँ वताई गई हैं। वे हैं—श्रंशाशी-भाव, दास्य-भाव, सख्य-भाव तथा काग्ता-भाव। जब श्रर्जुन भगवान् के विराद् स्वरूप की वन्दना करता है, तब इन समस्त भावों का श्राभास उसमें मिल जाता है। विशेषतया दास्य-भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उस विराद् रूप को देखकर श्रर्जुन भयभीत-सा होकर श्रपराधी सेवक

१. येपा त्वन्तगत पाप जनाना पुण्य कर्मग्राम् ।।गीता ७।२८।।

२. गीता ६।३०।

३. गीता नाप्र।

४. तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्नर युध्य च ॥ ।। ।।।।।

प्र, गीता १०।६।

६. पत्र पुष्प फल तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छित । तदह भक्त्युपहृतमङ्नामि प्रयतात्मना ।

७. गीता १८११।

्रकी तरह भगवान् से प्रार्थना करने लगता है। °

श्रात्म-निवेदन भिक्त-प्रक्रिया की ग्रन्तिम ग्रवस्था है। भगवान् कहते हैं कि हे श्रर्जु न, तू जो कर्म करता है, जो कुछ खाता है, हवन करता है, दान देता है, तप करता है, सब मुभ्ने अर्पण कर। इससे मन ग्रीर बुद्धि दोनों भगवान् में लग जाते है। भगवान् कहते है कि ऐसे उपासक फिर ग्रपने प्राणं भी मुभ्ने ग्रिपत कर देते है।"3

कृष्ण ने कहा थाः

सर्व धर्मान्परित्यज्य मामेक शरण वज ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गीता एक भिन्त-ग्रन्थ है तथा उसमें भिन्त की समस्त विधियों का समावेश है। "श्रद्धा विश्वास की उपासना में ग्रियिक महत्त्व देने के कारण गीता को भिन्त का ग्रन्थ समक्षना चाहिए।"

उच्च-से-उच्च स्थित के पहुँचे हुए भवत से गीता कर्म करने के लिए कहती है। जो ब्रह्म में एकाकार हो गया है, जिसने परा भिवत को प्राप्त कर लिया है उसे भी वेद-शास्त्र एवं लोक-सम्मत कर्मों का सम्पादन करना चाहिए, क्यों कि लोक-संग्रह के लिए उनका करना श्रत्यन्त ग्रावश्यक है। ज्ञान की श्रत्यन्त उच्च ग्रवस्था तक जाने वाले जनक ग्रादि कर्म करते हैं।

इससे ज्ञात होता है कि गीता वैघी प्रर्थात् मर्यादा-भिक्त की समर्थक है। ऊपर दो-तीन स्थानों पर बताया गया है कि नारायगीय थ्रीर गीता का भाग-वत्-धर्म एक ही है। महाभारत में नारायगीय धर्म को प्रवृत्ति-परक प्रथात्

- २. गीता १।२७।
- ३. गीता १०।६।
- V. "The Geeta must be judged mainly as a treatise on Bhakti by virtue of the prominence accorded to the element of faith" (From "The Bhakti Doctrine in Sandilya Sutra" by Dr B. M. Barua, M. A. D. Litt. 2nd Oriental Congress, Calcutta. p. 437.)

तस्मात्प्रणम्य प्रिण्धाम काय,
 प्रसादये त्वमहमीशमीड्यम् ॥
 पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः,
 प्रिय प्रियायाहंसि देव सोढुम् ॥११॥१४॥

<sup>.</sup> ५. गीता ३।२०।

संसार के व्यवहारों से लगा हुम्रा कहा है 1° "इसका तात्पर्य यह नही कि 'श्रवण कीर्तन विष्णोस्मरण' ग्रादि नव विधा भिक्त गीता को मान्य नही है। वह कर्मों को गीण कहकर छोड देने ग्रीर नव विधा में ही लीन रहने की स्थित उचित नही बताती । हमें शास्त्रीय कर्मों का सम्पादन, परमेश्वर का स्मरण करते हुए, उसी की निर्मित सृष्टि के सग्रहार्थ निष्काम बुद्धि से करना चाहिए।"

#### सूत्र काल

नारद्-शांडिल्य भिक्ति-सूत्रः—भिवत को छोड़कर ग्रन्य मुक्ति-मार्गो का निरूपण सूत्र-पद्धति से विभिन्त ग्रावार्थो ने किया था । भिवत का व्यवस्थित विवेचन कदाचित् नारद और शांडिल्य ने ही सर्वप्रथम किया।

"जीवात्मा परमात्मा का अश है, यह सिद्धान्त 'छादोग्योपनिपद्' में शाडिल्य के नाम से प्रसिद्ध है। सदानन्द अपने 'वेदान्त सार' में इसका उल्लेख करते हुए इसे शाडिल्य का वताते हैं। इस कारण शाडिल्य को उपर्युवत सिद्धान्त का प्रथम प्रवंतक मानते हैं।" अयह भिक्त-मार्ग के आचार्यों द्वारा आगे जाकर अपनाया गया है, क्यों कि वह भिक्त के तात्विक विवेचन के लिए आवश्यक है। फिर भी शांडिल्य का 'भिक्त-सूत्र' गीता के आधार पर लिखा हुआ कहा जाता है। शांडिल्य ने भिक्त का जो निरूपण किया है वह नारद से कहां तक मिलता है यह देख लेना चाहिए।

देविष नारद ने भिनत की व्याख्या की है। " "उनके अनुसार भिनत चित्त की वह वृत्ति है, जिसकी प्राप्ति होने पर व्यक्ति के सारे कर्म, सारे ग्राचार ईश्वर को ग्राप्त हो जाते है ग्रीर तदनुरूप ही साधक साध्य ग्रथवा ध्येय की

१. महाभारत, शान्ति पर्व ३४७। ६१।

२. 'गीता रहस्य', लोकमान्य तिलक (पृष्ठ ४३५)

<sup>3. &</sup>quot;The Bhakti Doctrine in the Shandilya Sutra" by Dr. B. H. Barua M. A., D. Litt. 2nd Oriental Conference, Calcutta. p. 413.

४. वही, पृष्ठ ४३७।

५. नारदस्तु तर्दापताखिना चारता। तिहस्मरसो परमव्याकुलता चेति॥ (नारद-भिन्त-सूत्र १६)

विस्मृति होते ही ग्रत्यन्त व्याकुल ग्रीर ग्रधीर हो उठता है।" व्हससे ज्ञात होता है कि प्रेस की पराकाष्ठा में, जब साधक ग्रपने-ग्रापको भून जाता है, तब उसे कर्मापंग करने की ग्रावश्यकता नहीं होती, कर्म स्वयं ही ग्राराध्य को ग्रिपत हो जाते हैं। फिर उसके कर्म ग्रपने लिए नहीं होते। गीता की भाँति नारद भी भंक्त की ग्रन्तिम ग्रवस्था तक कर्मों का होना मानते है। परन्तु जहाँ गीता का स्पष्ट निर्देश है कि साधक को ग्रन्त तक लोक-संग्रहार्थ कर्म करना चाहिए, वहाँ नारद प्रेम-तत्त्व को ग्रधिक महत्त्व देते हुए कर्मों का 'ईश्वरापंग' होना स्वय हो स्वीकार करते हैं। प्रेम की इतनी उच्च स्थित न हुई, तो वह पूर्ण रूप से भक्ति न कहलायगी। नारद भक्ति की चरमादस्था में कर्म करना ग्रथवा न करने का प्रश्न ही नही उठाते। इस प्रकार कर्म को थोड़ा छोड़कर भक्ति या प्रेम के तत्त्व का ग्रधिक समावेश नारद-भक्ति की विशेषता है। इसी प्रेम-प्रधान-भक्ति को नारद प्रेम-रूपा-भक्ति कहते है।

महर्षि शाडिल्य ने भी कुछ इसी प्रकार भिक्त की व्याख्या की है—'सा परानुरिक्त रीश्वरे।"3

"उनके अनुसार 'परा' भिक्त ईंग्वर में अनुरिक्त या अनुराग है। 'अनुरित्त' का 'अनु' इस वात का द्योतक है कि वह राग, प्रेम-भाव ध्येय के महत्त्व, अनन्य, नित्यत्व आदि के जान लेने के बाद ही उत्पन्न होता है और जैसे-नैसे ध्येय के महत्त्वादि ग्रुण आत्म-दर्शन का रूप धारण करते जाते है वैसे-ही-वैसे वह रागित्मका वृत्ति या प्रेम-भाव भी प्रगाढ़ और अद्वितीय होता जाता है, यहाँ तक की परिपाक की चरम सीमा पर परा भ्वत का नामान्तर हो जाता है।"

स्पट्ट है कि ज्ञांहित्य साधक के लिए, साध्य के ज्ञान का होना परम श्रावक्यक मानते है। ज्यो-ज्यो साध्य का स्पट्टीकरण, साक्षात्कार श्रीर

१. 'नारद ग्रौर शाडिल्य की भिवत-पद्धित', लेखक श्री ग्राद्याप्रसाद मिश्र एम० ए० (हिन्दुस्तानी एकेडेमी की त्रैमासिक पत्रिका, ग्रदत्वर-दिसम्बर १६४६)।

२. नारद-भिनत-सूत्र २।

३ शाडिल्य-भिवत-सूत्र २।

४. 'नारद और शाहिल्य की भिवत पद्धित', लेखक श्री ग्राद्याप्रसाद मिश्र एम० ए० (हिन्दुस्तानी एकेडेमी की त्रैमासिक पत्रिका, 'श्रवतूत्रर-दिसम्बर १६४६, पूष्ठ ३५१)।

म्रात्मानुभव होता जायगा त्यों-त्यों प्रेम भी बढ़ता जायगा। "म्रावश्यक होने के कारण उसे भिवत का विहरंग न कहकर मतरण वताया है।" गीता में भी जानी भक्तो को म्रन्य तीन भक्तो से श्रेष्ठ बताया है। वहां श्रेष्ठता का कारण साध्य में हढ़ निष्ठा होना बताया है। वह प्रेम की निष्ठा है म्रथवा मन्य किसी भाव की, इस विषय मे गीता कुछ नहीं कहती। गीता ज्ञान को मुक्ति की साधनावस्था मानती है, तो शांडिल्य ज्ञान को शुद्ध प्रेमा-भिवत की प्राप्ति का पूर्व मंग। शांडिल्य के मनुसार भिवत शुद्ध रागात्मिका वृत्ति है। कर्म का क्या स्वरूप है, क्या म्रवस्था है इस विषय में शांडिल्य कुछ भी नहीं कहते। नारद ज्ञान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते, तो शांडिल्य कर्म के सम्बन्ध में मौन हैं।

शांडिल्य के अनुसार शुद्ध राग ही भिवत है, हरि-स्मरण-कीर्तनादि नहीं।
"नारद के अनुसार वही ईव्वर के प्रति सर्वाधिक प्रेम-भाव का लक्षण है अथवा
वही उसकी परीक्षा का निष्कर्ष है।" महर्षि शांडिल्य ने भिवत-भाव प्राप्त
होने तक की स्थिति को दो भागो में बाँटा है। पहली अवस्था साधनावस्था है,
जिसे वे अपरा भिवत कहते है। पूजा, कथा, श्रवण आदि इसी साधना या अपरा
भिवत की आवश्यक रीतियाँ है। द्वितीय या अन्तिम अवस्था, जिसे परा भिवत
कहा है, शुद्ध भाव-भूमि है।

नारद श्रीर शांडिल्य की भिक्त-पद्धित की तुलना से यही ज्ञात होता है कि दोनों की भिवत का स्वरूप बहुत-कुछ एक-सा ही है। शांडिल्य जहाँ भिक्त के श्रीन्तम स्वरूप-फल-के सम्बन्ध में कह देते है वहाँ नारद उसके विषय में मीन हैं। परन्तु इसका श्रथं यह नहीं कि उनकी भिक्त की चरमावस्था का रूप कुछ दूसरा ही है। दोनों के कथन का तारपर्य एक ही है, शब्द भिन्न हैं।

इन दोनों म्राचार्यों ने सूत्र-पद्धति से भिक्त का शास्त्रीय निरूपण किया। भागवतकार ने भिक्त के विभिन्न भ्रंगों एवं उपांगों का विस्तृत हृदयप्राही निरूपण, भगवान् श्रीर उनके भक्तो के लोक-पावन चरित्रो द्वारा किया।

## पौरािएक युग

थ्रीमद्भागवत-वेदों श्रीर ब्राह्मणों के कर्म-कांड, उपनिपदों

१. वही पृष्ठ ३५१।

२. गीता ७।१७,१८।

३. 'नारद श्रीर शांडित्य की भिन्त-पद्धति', लेखक श्री श्राद्याप्रसाद मिश्र एम० ए० (हिन्दुस्तानी एकेडेमी की त्रैमीसिक पत्रिका, शक्तूवर-दिसम्बर १६४६, पृष्ठ ३५२)।

श्रीर श्रारण्यकों के ब्रह्म-ज्ञान श्रीर वेदान्त-ज्ञास्त्रों के वर्णाश्रम-धर्म तथा सांख्य, वैज्ञेषिक, न्याय के तर्क-ज्ञान श्रादि के समन्वय श्रीर सारन्व का सम्पादन, मानव-कल्याएथं, महांच व्यास ने बृहद् ग्रन्थ 'महाभारत' में किया। उनका कथन है कि इस ग्रन्थ में बतलाये मार्ग पर चलकर मनुष्य सांसारिक पुरुषार्थों की प्राप्ति सहज हो कर सकता है। इतना महान् लोक-कल्याए। करने के पश्चात् भी महांच व्यास को ज्ञान्ति का श्रनुभव नहीं हुग्रा, तब देवींच नारद ने वताया कि व्यास ने धर्मादि पुरुषार्थों का जैसा निरूपए। किया है, भगवान की महिमा का वैसा निरूपए। नहीं किया। व्यास जी, ग्रापका ज्ञान पूर्ण है। श्राप भगवान् की कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिये। इसी से दुःख की शान्ति हो सकती है।

देविं नारद के भाषरा से श्रनुमित होता है कि 'महाभारत' श्रीर 'गीता' ग्रन्य की रचना करके भी भिवत के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन नहीं किया गया था। उसमें मनव्य 'स्व' को केन्द्र मानकर समस्त पुरुषार्थीं की प्राप्ति में तत्पर होता है। भिनत में वह भगवान् को ही सब-कुछ मानकर उसकी प्राप्ति के लिए जीवन को प्रेम में पागकर भ्रात में उस महा प्रेमार्णव में लीन हो जाता है। चतुष्पुरुवार्थ रूप सांसारिक धर्म के अर्थ मे 'मानव-धर्म' कहकर श्री अक्षय-कुमार वन्द्योपाध्याय ने कहा है कि "महाभारत में मानव-धर्म का सम्यक् प्रचार हुमा है। भागवत्-धर्म का वास्तविक प्रचार नही हुमा। दोनो के दिष्ट-कोएा में महान् अन्तर है। मानव-धर्म के दृष्टिकोएा में रहता है।---मनुष्य का स्वभाव श्रीर प्रयोजन । हमें परम शान्ति मिले, इसलिए ब्रह्म तत्व का श्रवएा ग्रौर नििदध्यासन करते है .....परन्तु भीतर-बाहर प्रेममय होकर ग्रपने समस्त पुरुषायं-साधन की वृद्धि का परित्याग करके ग्रन्तत-प्रेम रस के ग्राधार श्री भग-वान् में पूर्ण रूप से ब्रात्म-समर्पेशा, यही सब पुरुषार्थी से परे परम पुरुषार्थ है। ग्रपने जीवन के प्रत्येक व्यापार में तथा श्रखिल विश्व के प्रत्येक व्यापार में भगवान् के श्रातम-प्रकाश तथा ग्रात्म-सयोग की लीला के ग्रास्वादन करने की साधना का नाम भागवत्-धर्म है। (भागवतोक्तभित्त)।"

लगभग यही बात तिलक ने भी कही है 'महाभारत' श्रीर 'गीता' में नैष्कर्म-परक भागवत्-धर्म का जो निरूपण है उसमें यथायोग भक्ति का निरूपण नही

१ श्रीमद्भागवंत, प्रथम ग्रध्याय ५।८,६,४०।

२. 'महर्षि श्रीकृष्एाढेपायन श्रीर' भागवत्-धर्म, लेखक श्री श्रक्षयकुमार वन्द्योपाच्याय एम० ए० ('कल्यारा' भाग १६, सं० ३, पृष्ठ ११७६-११८२)

है इसीलिए भिक्त-प्रतिपादन करने वाले भागवत-पुराएं। की रचना की गई।" "वान्तव में भगवान् के म्राविभाव से भिवत का नया रूप मिला।" भिक्त का वास्तविक प्रचार म्रीर प्रसार तथा उसका सत्य-स्वरूप भागवत्-ग्रन्थ में म्राकर ही प्रकट हुम्रा।

भिवत के जिन सिद्धन्तों का निरूपण वेदों से लेकर भिवत-सूत्र-ग्रन्थो तक हुग्रा, प्रत्यक्ष जगत् से उदाहरण लेकर उन्ही को भिवत में डाल देने की स्वाभाविक प्रक्रिया का ग्राविभीव ग्रभी तक नहीं हुग्रा था। गीता में नविवधा-भिवत का निरूपण वृद्धि-पुरस्सर प्रयत्न था। हृदय को उन विधियों की उस मनोहर, ग्राकर्षक एव स्वाभाविक भांकी का दर्शन न कराया गया था, जिसे देखकर घोर-से-घोर विषयी, कठोर-से-कठोर हृदय वाला, शुष्क-से-शुष्क वर्गिक ग्रनजाने ही ग्रखण्ड-सौ-दर्य का पुजारी हो जाय। "भागवत ने श्रीकृप्ण-चरित्र के माधुर्य का लोगो को रसास्वादन कराकर कृप्णोपासना के वैष्णव-पन्य, द्राविड, महाराष्ट्र, ग्रजरात, राजपूनाना, उत्तर हिन्दुस्तान ग्रीर वगाल में स्थापित किये।" इसका इतना प्रचार "भगवान् के काव्यमय भात्रपूर्ण यश गायन के कारण हुग्रा है। ध

श्रवरण-भिन्त के द्वारा गोकर्ण के छोटे भाई ने भूत-घोनि से उद्धार पाकर वैकुष्ठ की प्राप्ति की। नाम-स्मरण के कारण पापी श्रजामिल ने नरक से छटकारा पाकर दिप्णु-धाम में स्थान पाया। पाद-सेवन श्रथित सेवा द्वारा क्षत्रिय-कुन-भूषरण राजा श्रम्बरीय महान् भागवत्-भक्त हो गए, इत्यादि श्रमेगोनेक उदाहरणो द्वारा भागवत्कार ने हमें विश्वास दिलाया कि यह कोई नई वात नहीं है। इन मार्गे द्वारा पहले भी कई भक्तो का उद्धार हो चुका है।

भवत का उद्धार भगवान् प्रत्येक परिस्थिति मे करते हैं। उसकी समस्त

१. 'गीता-रहस्य', लोकमान्य तिलक, पृष्ठ ५४०।

Really History of the Vaishnav Faith and Movement in Bengal by S. K. De, M. A, D. Litt. p. 5.

३. 'मराठी वाड्मया चा इतिहास' लेखक ला॰ रा॰ पागारकर (प्रथम खण्ड पृष्ठ ११०)।

v. 'Early History of Vaishnava Faith and Movement in Bengal' by S. K. De, M. A., D. Litt, p 4.

थ्. 'श्रीमद्भागवत्-माहात्म्य' (कल्यारा भागवताक, पृष्ठ १७५)।

६. 'श्रीमदभागवत्' प-टम स्कन्ध १-२। 🤸

७. 'श्रीमद्भागवत्' स्कन्ध नवम चतुर्थ ग्रध्याय ।

कामना पूर्ण करने का भार भगवान् ग्रपने ऊपर ले लेते हैं। भनत ध्रुव के बाल हठ की पूर्ति हुई। ग्रातं स्वर से पुकारने वाली द्रौपदी की रक्षा भगवान् ने की। जिज्ञासु भनतो में परीक्षित ग्रादि है, परन्तु साकार रूप घरकर श्रीहृद्या भगवान् ने ग्रपने परमश्रेष्ठ जिज्ञासु भनत उद्धव की जिज्ञासा शान्त की। भगवत् मे ज्ञानी भनतो के भी कई उदाहरण हैं जिनमें प्रह्लाद का बडा मर्भस्पर्शी चित्र है। कठोर-से-कठोर एवं भयंकर-से-भयंकर विपत्तियों में से शान्तिपूर्वक भगवान् का स्मरण करते जाते हैं।

साधन-मार्ग में साधक को जिन विभिन्न भावों को हृदय में धारण कर ग्रापना सम्बन्ध भगवान् से स्थापित करना चाहिए, उसका विस्तृत, ब्रावहारिक एवं ग्रादर्श निरूपण 'भागवत्' ने बड़ी हृदय-ग्राही पद्धित से किया है। इसका ग्राभाव पूर्व ग्रन्थों में था। 'महाभारत' ग्रन्थ भी भगवान् कृष्ण की विभिन्न लीलाग्रों का वर्णन है। इसमें कही-कही उपर्यु कत भावों के हिस्टकोण से उन कथा को का स्पट्टीकरण भी है। परन्तु साधना की दृष्टि से इन भावों का विस्तृत हृदय-ग्राही विवेचन 'भागवत' में ही है। 'महाभारत' ऐतिहासिक ग्रन्थ है। उसमें इन भावों का सामान्य संकेत ही है।

दास्य-भाव से युवत भवत की दिनचर्रा, विश्व से उसका सम्बन्ध, गुरुजनों श्रादि से व्यवहारादि का विस्तृत विवेचन, राजा श्रम्बरीष के आख्यान द्वारा किया गया है। इस श्रध्ययन में दी हुई दिनचर्या थोड़े-बहुत श्रन्तर से श्रम्य भवतो की भी होती है।

सख्य श्रीर वात्सत्य के माधुर्य का भण्डार दशम स्कन्ध का पूर्वार्ध है। जन्म
से लेकर मथुरा जाने तक की दिविध लीलाग्रो में सख्य, वात्त त्य श्रीर रितभावों का समावेश है। बाल्य काल में कृष्ण श्रपनी मधुर लीलाग्रों, शारीरिक
चेप्टाओं, तोतली मधुर वाणी, बाल हठ श्रादि से नन्द-यशोदा एव गोथियों को
वात्सत्य श्रेम का श्रानन्द प्रदान करते हैं। वे ही श्रागे चलकर गो चारण श्रादि
श्रवसरों पर श्रपने सखाग्रों से हिल-मिलकर खेलते हुए सख्य के वास्तविक श्रेम
का माधुर्य चखाते हैं। दास्य से श्रधिक सख्य, सख्य से श्रधिक वात्सत्य श्रीर
इन सबसे श्रधिक रित-भाव में श्राराध्य सान्तिध्य रहता है। श्रतएव उत्तरोत्तर
श्रानन्द की भी वृद्धि होती है। रित-भाव 'भागवत्' का 'रि.दर्श भाव है। भिवतमार्ग में वही सबसे श्रेष्ठ भाव समभा जाता है। माखन-लीला, चीर-हरण,
महा रास श्रादि सब रित-रूपी महा रस प्रदान करने की कीड़ाएँ हैं। इन सब

१. 'श्रीमद्भागवत्', ११वां स्कन्ध ।

२. वही, ११वां स्कन्ध।

क्रीड़ाओं में रास-लोला, प्रेमा भिनत या रित-भाव की श्रादशं क्रीड़ा है।

श्रीकृष्ण की मध्र मुरली को सुनकर गोिष्यां विता-पित-पुत्रादि की सेवा के साथ-ही-साथ शास्त्र-मर्यादा व लोक-लज्जा को कुचलती हुई, कृष्ण जहाँ दूर एकान्त कुञ्ज में शरद-शर्वरों के शुश्र मजुल प्रकाश में मुस्करा रहे थे, दौड़ी हुई पहुँचीं। परन्तु वहाँ जव गोिष्यों ने सुकोमल मध्र प्रेमं-वर्तालाप के स्थान पर कृष्ण के कठोर सती-धर्म, गृह-धर्म, लोक-धर्म के उपदेश सुने तो वे कोध- युक्त उपालम्भों से बोलीं—"तू वडा धर्म-वेत्ता है, यह हमें सव मालूम है। पित- पुत्रादि की सेवा का जो तूने उपदेश दिया, यह तू ग्रपने पास ही रखः हे कृष्ण ? तेरा मन्द स्मित मुख-कमल देखते ही, मध्र सम्भापण का माध्रयं चखकर हमारा तिद्वपयक काम हो गया है। यदि तू हम लोगो को प्रणय-भिक्षा देकर शरण में न लेगा, तो तेरा ही ध्यान धारण करके हम ग्रपने प्राण तेरे पदारिवन्दो पर त्याग देगी।" गोिष्यों के प्रेमयुक्त वचन सुनकर श्रीकृष्ण ने परम ग्रानन्दरायक महारास की कोड़ा की। इस कीड़ा का बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन भागवत्कार ने किया है, जो रितभाव का परिपोषक है। व

"जैसे छोटा लडका पानी के पतिवन्य से खेलता है वैसे ही कृष्ण ने गोिपयो से ग्रालिंगन, हस्त-स्पर्श, सप्रेम ग्रवलोकन, मनोहर-विलास, हास्य इत्यादि विहार करके जल-कीडा की तथा उनके मनोरथों को पूर्ण किया।"3

रित-भाव द्वारा भगवान् की इस क्रीड़ा में परमानन्द-लाभ 'भागवत्' की विशेषता है। 'भागवत्' ने गोिषयों के प्रपार प्रेम को देखकर ही रास-लोला का प्रायोजन किया। योग-माया को ग्रंगीकार करके कृष्ण ने गोिषयों के साथ विहार करने का निश्चय किया:

"वीक्षरतु मनश्चके योगमायामुपाश्रित.।"

वेद-विहीन, ज्ञान-विहीन, कर्म-काडों से दूर शत-सहस्र गोपियो का उद्धार भगवान ने प्रेम के बल पर किया। गोपियां कृष्ण को सर्वस्व समभकर ग्रपने हृदय की प्यास बुभाने गई थीं, परन्तु कृष्ण ने उन्हीं को सर्वाधिक ग्रानन्द दिया। ४

१. 'श्रीमद्भागवत्', १० स्कन्ध २६।१८ से २७ तक ।

२. 'श्रीमद्भागवत्', १० स्कन्ध ३३।१५ से २६ तक ।

३. एव परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्वेक्षगोद्यामविलास हासै. । रेमे रमेशो व्रजस्न्दरीभियंथार्भक स्व प्रतिविवविश्रम. ॥१७॥

४. 'श्रीमद्भागवत्' ११ । १२ । १३ ।

यही भागवत् की महत्ता है। कामासकत गोपियों के भाव का ग्रनादर तो दूर रहा, उसे दिन्य प्रेम में परिएात करके भगवान् कृष्ण ने विशुद्ध ग्रानन्द का दान दिया। जो शुद्ध रित भाव से भगवान् से मिलना चाहेगा उसका कहना ही क्या है? इसी रस की प्राप्ति के लिए ग्रादि काल से ऋषि-महर्षि, दार्शनिक, कर्मकांडी, ज्ञानी ग्रादि विभिन्न मार्गों की खोज करते चले ग्रा रहे थे। वह रस उन्हें मिलता जा रहा था, उसका संचय होता जा रहा था। वही रस श्रीमद्भागवत् में ग्राकर सम्पूर्णतः परिपक्व होकर मघुरातिमधुर हो गया। महर्षि व्यास ने चिल्ला-चिल्लाकर कहा है कि हे रिसक जनो, यदि वास्तविक रस का ग्रानन्द लेना है तो भागवत्-रस को चलो। हे भावक जनो! तुम्हारे भाव की तृष्ति, हृदय के परमानन्द की प्राप्ति इसी रस-सरिता में ग्रवगाहन करने से होगी।

श्रीमद्भागवत् की रस-सरिता में भारत की जनता को मार्जन कराकर उसका मधुर रस चलाने वाले श्रागे चलकर मुख्यतः श्रीरामानुज, श्री मध्व, श्री निम्वार्क एवं श्री चल्लभ हुए।

<sup>?. &</sup>quot;Early History of Vaishnavism" by S. K. De, M. A., D. Litt., P. 5.

निगम कल्पतरोगंलित फल शुक मुखादमृत द्रव संयुतम्।
 पिवत भागवत रसमालय मुहुरहोर सिका भुवि भाविकाः।।

# भक्ति-सम्बन्धी दार्शनिक सम्प्रदाय

भारतवर्ष में श्राठवीं शताब्दी घोर श्रशांति एवं श्रव्यवस्था से परिपूर्ण थी।
"गौतम बुद्ध के समय से तर्क-शक्ति और बौद्धिक विचारो का प्रावल्य खूव वढ
गया था। परन्तु लोगो को यह भली भाँति विदित होगया था कि तर्क-शक्ति से ब्रह्म-ज्ञान श्रसम्भव है। इस कारण मीमासकों की प्रवृत्ति शब्द-प्रामाण्य की श्रोर वढी। उन्हीं के नियमों के श्रनुसार शकराचार्य ने वेदान्त-शास्त्र का निर्माण किया। तर्क-शक्ति के श्रप्रतिष्ठित श्रीर श्रनिश्चित रहने के कारण ब्रह्म ज्ञान का वास्तविक श्राधार शास्त्र-उपनिषद् हैं श्रीर उन उपनिषदों के वाक्यों का समन्वय करना ही ब्रह्म-ज्ञान का मार्ग है। सनातन-धर्म के इस सिद्धान्त की स्थापना करके श्राचार्य ने तर्क-वृद्धि द्वारा चचल वृद्धि को ज्ञात किया। श्रशान्त चित्तों को 'तत्त्वमिस' श्रादि वाक्यों द्वारा श्रन्तमुंख करके 'श्रह् ब्रह्मास्म' का साक्षात्कार कराया। तर्क-वितर्कों की तरगों में धक्के खाने वाले मन को ब्रह्म-ज्ञान द्वारा स्थिरता प्रदान की।" व

प्राचीन वैदिक-ग्रौपनिषदिक धर्म की पुनर्स्थापना का समस्त श्रेय श्री शंकरा-चार्य को ही है ग्रौर इसमें सन्देह नहीं कि दर्शन-क्षेत्र की उस विरोधी प्रवल धारा के ग्रावेश को केवल शंकर का ग्रहैतवाद ही रोक सकता था।

शंकराचार्य के श्रद्धेत सिद्धान्त के कारण, उपासना-क्षेत्र में "सेवक सेव्य भावृ विनु, भव न तरिय उरगारि" का सिद्धान्त टिक नहीं सकता था । जब यह दृश्य जगत् बह्य ही है, उससे भिन्न नहीं, जीवात्मा भी ब्रह्म है, उसकी स्वतन्त्र

१. 'शकराचार्य', महादेव राजाराम वोर्ड्स ।

सत्ता नहीं, तब भिनत कैसे हो ? प्रेम किससे किया जाय, गुण किसके गाये जायें ? "इस सिद्धान्त के फलस्वरूप व्यावहारिक जगत् में प्रेम ग्रीर स्नेह को कोई स्थान ही न रहा। यद्यपि शकराचार्य के शिष्यों ने ग्रात्मा की ग्रज्ञानावस्था में प्रेम ग्रादि को स्थान दिया था, पर यह सिद्धान्त प्रचलित होकर वैष्ण्व धर्म के मूल में कुठाराघात का कारण हुग्रा।" 9

घमं श्रीर श्रद्दैत के इस कठोर प्रतिपादन के कारण, जन-प्रिय वैष्णव धमं की सहज श्रवाध गित में बड़ी बाधा पड़ी । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शंकराचार्य धमं के इस लोक-ग्राह्य स्वरूप के विरोधी थे। वे भिक्त के कई सिद्धान्तों को स्वीकार करते थे तथा उन्होंने सर्वप्रथम उपासना-मार्ग में सम्बन्ध लाने के हेतु 'पंचायतन-पूजा' की पद्धित श्रारम्भ की थी । परन्तु शंकराचार्य के सम्मुख धमं-रक्षा का कार्य था । वे भारतवर्ष के वातावरण के प्रतिकूल बहने वाली दार्शनिक धारा को रोककर, उसकी मूल धारा को फिर प्रवाहित करना चाहते थे। धमं के किसी एक साम्प्रदायिक श्रंग के प्रचार का उस समय प्रश्न न था। यह कार्य श्रद्धतवाद हो कर सकता था । जब श्रद्धतवाद के सम्मुख श्रन्य धमं परास्त हो गए श्रीर सनातन वैदिक-धमं की पुनर्स्थापना हो गई, तब श्रन्य श्राचार्यों ने धमं के सहज स्वरूप का प्रचार किया, जिससे केवल पंडित ही नहीं किन्तु बाह्मण से लेकर चाण्डाल तक श्रपनी मुक्ति की साधना कर सकें। श्रद्धैत-वाद केवल पण्डित वर्ग के काम की वस्तु थी।

इसका विरोध करने के लिए "श्री यामुनाचार्य ने अपने शिष्य श्री रामा-नुजाचार्य को 'वादरायरा सूत्र' पर भाष्य करने का आदेश दिया। ब्रह्म-सूत्र और उपनिपद् के आधार पर स्थापित शकर के श्रद्धैत के सामने भिक्त-सिद्धान्त की स्थापना असम्भव होती देखकर वैष्ण्य श्राचार्यों ने इस भाष्य की रचना की आवश्यकता समकी।"

# , श्री रामानुज चार्य का विशिष्टाद्वैतवाद

शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म की एकता अद्वितीय है। उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। परन्तु रामानुजाचार्य ब्रह्म की एकता अद्वितीय नहीं मानते, प्रत्युत चिन्मय आत्मा तथा जड़ प्रकृति से विशिष्ट। इस तरह रामानुज ने ब्रह्म

Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar, Vol. IV., P. 71.

२. वही।

को तान गुर्णों से युक्त वताया—चित् ग्रर्थात् भोक्ता जीव-ग्रचित ग्रर्थात् भोग्य जगत् तथा ईश्वर ग्रर्थात् ग्रंतर्यामी । रामानुज का यह सिद्धान्त उपनिषद् के 'भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविघ ब्रह्म एतत्' पर ग्राघा-रित है। '

रामानुज भी ब्रह्म की श्रद्धैत सत्ता को मानते हैं, परन्तु उनके श्रनुसार ब्रह्म उपर्यु क्त तीन गुर्णों से विशिष्ट रहने के कारए विशिष्टाद्दैत है । शरीर तथा उसे धारएा-पोषएा करने वाला श्रात्मा श्रीर श्रात्मा का भी धारएा-पोषएा व नियन्त्रएा करने वाला ईश्वर, इन तीनों की समिष्ट ही श्रद्धैत है। रामानुज के मत में सगुरा या सविशेष ब्रह्म ही उपनिषद् का प्रतिपाद्य विषय है, क्योंकि जगत में निर्गु एा वस्तु की कल्पना नहीं हो सकती।

ब्रह्म पाँच रूपों में प्रकट होता है।

- १. पर ब्रह्म—इसे नारायण या वासुदेव भी कहते हैं। इनका निवास-स्थान वैकुण्ठ है, जो द्वारपालों से निरन्तर रक्षित रहता है। वहाँ भगवान् शेषनाग पर विराजमान श्री, भू, लीला श्रादि से सेवित हैं। वे दिव्य श्रलंकारों से सुशोभित, चारों हस्तकमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म घारण किये हैं तथा श्रनन्त, गरुड़, विष्वक्सेन प्रभृति पार्षद एवं मुक्त-काम मुनियों, तपस्वियों से सदा परिवेध्त रहते हैं।
- २. व्यूह—परब्रह्म ने चार रूप (जिन्हें च्यूह कहते हैं) धारण किये हैं, (१) वासुदेव, (२) संकर्षण, (३) प्रद्युमन ग्रीर (४) ग्रानिरुद्ध । ये रूप पर-व्रह्म ने पूजा तथा विश्व-उत्पादनार्थ धारण किये है ।
  - ३. वैभव-- कच्छ-मच्छादि भ्रवतार।
- श्रर्चा या मूर्ति—जो मन्दिरो, घरों श्रादि में स्थापित की जाती हैं।
   इन मूर्तियों में परब्रह्म सुक्म शरीर से रहता है।
  - ४. श्रन्तर्यामि-श्रन्तः करण के प्रेरक रूप में।

इन पाँच रूपों में श्राविभूत होने का कारण भगवान् की भक्त-बत्सलता तथा करुणा ही है। वे उपासकों के श्रनुरोध से ऐसा करते हैं।

रामानुज-सम्प्रदाय में परम उपास्य श्री लक्ष्मीनारायण हैं। श्राचार्य ने दोनों का स्वरूप इस तरह विंशत किया है—

१. "श्वेताञ्वतरोपनिषद्" १।१२।

२. "स्वलीला वजादर्चा विभव व्यूह सूक्ष्मांतर्यामि भेदेन", (सर्व दर्शन सग्रह)।

३. "सर्वं दर्शन संग्रह—रामानुज दर्शनम्" ४६।

नार्।यग् —भगवान् नारायण लक्ष्मी जी के पित सम्पूर्ण ग्रवगुर्गों से रहित, कल्याग्रामय तथा ग्रपने ग्रतिरिक्त समस्त वस्तुग्रों से विलक्षर्ग एकमात्र ग्रनन्त- ज्ञानानन्द स्वरूप हैं। वे कल्याग्र गुर्गों के समूह है। उनका दिव्य श्री विग्रह स्वेच्छां नुरूप सदा एकरस ग्रविन्त्य, दिव्य, ग्रद्भुत, नित्य निर्मल, उज्ज्वल, सुगन्धित, सुन्दर, सुकुमार, लावण्य, यौवन श्रादि ग्रनन्त गुर्गों का भण्डार है। वे ग्राभूषणों एवं दिव्य ग्रस्त्रों से सम्पन्त हैं।

लद्मी—नारायण अपने मन के अनुरूप नित्य-निरवद्य-स्वरूप श्रीविग्रह तथा गुए, वैभव, ऐक्वर्य, ज्ञील आदि असीम कल्याएकारी गुणों से सम्पन्न, श्री (लक्ष्मी) के प्रियतम हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण के संकल्पानुरूप पूर्ण दास-भाव-युक्त तथा श्रनन्त गुण-सम्पन्न पार्षद युगल चरणों की स्तुति किया करते है।

नारायण की लीला जगत् का उद्भव, स्थिति एवं संहार है । परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ब्रह्मा से लेकर कीट-पतंगे तक की सृष्टि करने के उपरान्त भी श्रपने ही रूप में श्रवस्थित रहते है ।

वे देव मनुष्यों की श्राराधना के विषय नहीं है। श्रापार करुणा, मुश्लीलता श्रादि के वशीभूत होकर, श्रापने स्वभाव को न छोड़ते हुए देव मनुष्यों के सजातीय स्वरूपों में श्रापने को ही प्रकट करते हैं श्रीर श्राराधित होते हैं। वे ही भगवान् भूमि का भार हरए। करने के लिए जीवों को शरण देने के लिए, भूमि पर श्रवतीण हुए।

शंकराचार्य के अनुसार समस्त इन्द्रियगम्य सृष्टि ब्रह्मा का प्रतिबिम्ब-मात्र
है। उन्हें ब्रह्मा में ग्रविद्या की कल्पना करनी पड़ी जिसके कारण ब्रह्म ग्रपने
भीतर विविध नामरूपात्मक मिथ्या जगत् को देखता है। इस ग्रविद्या के हट
जाने से ज्ञान का प्रकाश होता है ग्रीर सब कुछ ब्रह्म रूप दिखाई देता है।
"ब्रह्मा ही जगत् का सूक्ष्म रूप में कारण ग्रीर स्थूल जगत् रूप में कार्य है। इस
पर भी वह विकार-रहित होता है। यह विक्व ब्रह्म में लीन है ग्रीर ईश्वर
विक्व में ग्रन्तिनिहत है। जीव ग्रीर जगत् उसके शरीर है। दोनो नित्य ग्रीर
सत्य है, मिथ्या नही। सृष्टि का प्रयोजन केवल लीला है।" बालक जिस प्रकार

१. 'श्रिय पति ।', (गीता रामानुज भाष्य)

२. गीता रामानुज भाष्य पृष्ठ १-४।

३. वही।

खिलीने से खेलता है उसी प्रकार वह लीला-घाम जगत् उत्पन्न करके खेल किया करता है। भाषा बहा की शवित है।

शंकर के अनुसार जीव एक और विभु है, परन्तु रामानुज उपनिषदों के आधार पर उसे विभु न मानकर अणु मानते हैं। तथा जीव को एक न मान कर अनन्त सानते हैं। ब्रह्म विभु और अणु है। दोनों में सजातीय और विजातीय भेद नहीं है फिर भी स्वभावगत भेद है। जीव कार्य और ईक्चर कारण है। ब्रह्म पूर्ण और जीव अंश है। उपनिषद् 'य आत्मानमतरो यमयित स त आत्मा अंतर्याम्यमृत' आदि वाक्यो द्वारा जीव का ब्रह्म से पृथक्त्व प्रतिपादित करते हैं।

जीव तथा जगत् यद्यपि नित्य तथा स्वतन्त्र है फिर अन्तर्यामी परमात्मा / का सर्वत्र वास होने के कारण दोनों ईश्वर के अधीन है । ईश्वर जीव का नियामक है। जीव अपने कार्य-कलापो और मुक्ति के लिए ईश्वर पर अव-लिम्बत है।

रामानुज के अनुसार जीव तीन तरह के है-

- (१) वद्ध-व्रह्मा से लेकर क्षुद्रकीट, पतंगे, वृक्षादि जो ससार-चक्र में वैंघे हैं।
  - (२) मुक्त
  - (३) नित्य

वह के दो वर्ग है—(१) भोगेच्छु ग्रीर (२) मुमुक्ष । भोगेच्छू सांसारिक तुच्छ पदार्थी तथा स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए शास्त्रोक्त कर्म होम, हवन, तीर्थाटन दान ग्रादि करते हैं । इसमें कुछ भगवान् में मन लगाते हैं तथा कुछ देवी-देवताग्रो का पूजन करते हैं । मुमुक्षुग्रों में कुछ ऐसे होते हैं जो मुक्ति के द्वारा ईश्वर-साक्षात्कार करना चाहते हैं । वे श्रविद्या के बन्धन का नाश भिवत द्वारा करते हैं ।

शंकर के अनुसार अविद्या जीव के बन्धन का कारण है। इसे रामानुज भी मानते है। शकर के अनुसार ज्ञान होने से अविद्या अस्त हो जाती है और अविद्या का अन्त होना ही मुक्ति है; मुक्ति क्रिया-साध्य नहीं है। आत्मा नित्य मुक्त है, केवल अज्ञान का नाश होते ही मुक्त आत्मा अपने स्वरूप में अकाशित होता है। परन्तु रामानुज मुक्ति या ईश्वर-साक्षात्कार-क्रिया या

१. 'भारतीय दर्शन', श्री वलदेव उपाघ्याय, पृष्ठ ४६६।

२. क्वेताक्वतरोपनिषद् ५।६।

उपासना को साध्य मानते हैं। ईश्वर की उपासना करने पर ईश्वर का साक्षा-त्कार होता है।

"रामानुज दर्शन के अनुसार जब जीवात्मा ईश्वर को भूलकर स्वय को स्वतन्त्र समभने लगता है, तब ईश्वर उसे कमं के कटु फल द्वारा वास्तविक स्थिति का बोध कराते हैं। तब उसे अपने पापपूर्ण कर्मों का स्मरण होता है। अन्तर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से वह अपने पापो को पहचानता है और ईश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना करता है। रामानुज दर्शन में पाप-कर्मों को स्वीकार करने तथा कर्मों का उत्तरदायित्व पहचानने को महत्त्व देता है। यामुनाचार्य ने स्वयं को पापो का आगार कहकर भगवान् से सहायता के लिए विनय की है।

रामानुज भिनत के साधन-पक्ष में कर्मयोग श्रौर ज्ञानयोग को महत्त्व देते हैं। पक्ष में नित्य-नैमित्तक कर्म तथा श्राराध्य की पूजा है। पूजा-विधान में श्रचंन, प्रतिमा-पूजन है। उपासना करने से दुरित-राशि दूर होती है। ऐसा श्राचार्य का मत है श्रौर उससे विभवोपासना में श्रधिकार संघटन होता है। इसके पश्चात् उपासक ब्यूह की उपासना का श्रधिकारी होता है। तदनन्तर सूक्ष्म उपासना का श्रधिकारी होता है। इन सबके पश्चात् श्रन्तर्यामी के साक्षात् को शक्ति समुद्भूत होती है।

पूजा पाँच तरह की बताई गई है-

- (१) श्रभिगमन-देवता के स्थान श्रीर मार्ग का मार्जन श्रीर लेपन।
- (२) उपादान-गन्ध-पुष्पादि एकत्रित करना ।
- (३) इज्या-देवता का पुजन।
- (४) स्वाध्याय श्रयीनुसंघानपूर्वक मेत्र-जाप, वैष्णव-सूक्त, स्तोत्र-पाठ तत्त्व-प्रतिपादक शास्त्रो का श्रध्ययन ।
- (४) योग—देवता स्रनुसंघान । इसके अन्तर्गत यम-नियमादि श्रष्टांग योग के साथ ही शुद्ध सात्विक श्रन्त-जल ग्रह्ण करना एवं श्रन्तर्वाह्य पविश्रता रखना । 3

इन सबके श्रतिरिक्त उपवास, तीर्थ, दान, यज्ञादि निष्काम भाव से करना। सत्य, शौच, श्रीहंसा श्रादि नियमों का भी विधान है। 'पद्म पुराएा' के

Indian Philosophy' by Shri Radhakrishnan, P. 703

२. 'सर्व दर्शन सग्रह-रामानुज दर्शनम्' ४४।

३. वही । "तत्राभिगमनम् नाम देवता स्थान मार्गस्य" म्रादि, पृष्ट ६३ ।

श्रनुसार कुछ श्रन्य कर्म-विधान जोड़े गए हैं जैसे शरीर पर शंख-चन्नादि के चिन्ह बनाना, चन्दन लगाना, मन्त्रोच्चार करना, वैप्एाबों की सेवा करना, एकादशी व्रत करना, पूजा में श्रीहरि को तुलसी-पत्र चढ़ाना, श्रादि।

कर्मयोग के इस पथ पर चलकर साधक की म्रात्मा धीरे-घीरे शुद्ध होती है, वायुदेव प्रसन्न होते हैं। फिर वह ज्ञान-योग के योग्य हो जाती है। "रामानुज के अनुसार निष्काम कर्म से संचित कर्मी का नाश होता है। म्राडम्बरपूर्ण कर्मों का फल अस्थायी होता है तथा ब्रह्म-ज्ञान का फल अक्षय होता है। परन्तु कर्मों का सम्पादन भगवान् को समर्पित किया जाय तो, वह मोक्ष का कारण होता है। 2

श्रपने को प्रकृति से श्रिभन्न मानते हुए भगवान् का श्रंश (Attribute) मानना ज्ञान है। ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात् भक्ति-मार्ग प्रशस्त होता है।

उपर्युक्त भिक्त-साधन में केवल त्रिवर्णों को ही अधिकार है, शूद्रों को नहीं। रामानुज भिक्त के लिए मुक्ति ही को प्रधान मार्ग कहते हैं, तथा भिक्त में भी परा प्रपत्ति अर्थात् शरणागित का होना अत्यन्त आवश्यक मानते हैं। जीव-पक्ष में ईश्वर की शरणागित और ईश्वर-पक्ष में जीव के प्रित आहेतुकी कृपा, रामानुज-दर्शन की विशेषता है। जब तक जीव भगवान् की शरण में नहीं जाता, तव तक उसका परम कल्याण नहीं हो सकता। जीव तथा जगत् यद्यपि नित्य तथा स्वतन्त्र है, फिर भी अन्तर्यामी परमात्मा का सबके भीतर वास होने के कारण, वह ईश्वर के अधीन है। ईश्वर जीव का नियामक है। जीव अपने कार्य-कलापों के लिए ईश्वर पर अवलिम्बत है। इसलिए संसार के कठोर वन्धनों से छुटकारा पाने के लिए भगवान् नारायण की शरण में जाना चाहिए। इसी को प्रपत्ति कहते हैं।

भगवान् को म्रात्म-समर्पण करना ही प्रपत्ति है। म्राचार्य ने म्रपने गद्यत्रय में इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। गुरु से प्राप्त करके भिक्त के साधन-मार्ग पर चलने में म्रसमर्थ होने के कारण शरणापन्न भक्त भ्रपने को भगवान् के भरोसे छोड़ देते हैं। यह मार्ग शूद्रों के लिए भी खुला है।

जो इनमें से कोई भी साधना न कर सके, उसे श्राचार्य के सम्मुख श्रात्म-समर्पेग कर देना चाहिए। इसे श्राचार्याभिमान योग कहते हैं। इस योग में

१. 'सर्व-दर्शन संग्रह,' ५२।५३।५४।

<sup>্ &#</sup>x27;Indian Philosophy' by Shri Radhakrishnan, P. 704.

३. 'सर्व-दर्शन-सग्रह', ६०।६१।६३।

साधक प्रत्येक वात में ग्राचार्य का ग्राज्ञानुसार व्यवहार-साधनादि करता है ग्रोर ग्रन्त में मुक्ति-लाभ करता है।

शंकर जीवन्मुक्ति को स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि आत्मा नित्य मुक्त है। अज्ञान का नाश होते ही आत्मा अपने स्वरूप में प्रकाशित होता है। परन्तु श्री रामानुज जीवन्मुक्ति नहीं मानते। उनका यह मत है कि मुक्तावस्या में भी जीव ब्रह्म का दास ही है, क्योंकि एक ईश है दूसरा अनीश, एक असीम तथा दूसरा समीम, एक प्राज्ञ तथा दूसरा अज्ञ है। इस तरह आत्मा परमात्मा के समान होकर भी पृथक् रहता है।

मुक्त जीव में सर्वज्ञत्व तथा सत्य संकल्पत्व प्रवश्य ग्रा जाता है, परन्तु सर्व-कर्तृत्व गुरा ईश्वर के साथ ही रहता है। रामानुज का मुख्य सिद्धान्त है कि प्रात्मा विना शरीर के किसी भी ग्रवस्था में ग्रवस्थित नहीं रह सकता, ग्रतः मुक्तावस्था में भी ग्रात्मा को शरीर प्राप्त होता है। परन्तु शुद्ध सत्व का बना हुग्रा वह शरीर ग्रप्राकृत होता है ग्रीर भगवान् की सेवा करने के निमित्त धाररा किया जाता है। इसी शुद्ध सत्व से बैकुण्ठ ग्रादि लोक निमित्त होते है। यह बैकुण्ठ नारायरा के ही योग्य विविध विचित्र ग्रीर ग्रनन्त भोग्य पदार्थों तथा भोग्य स्थानो से सम्बद्ध, ग्रनन्त ग्राश्चर्यम्य, महा बैभव विस्तार-युक्त, नित्य-निर्मल, क्षय-रहित परम न्योम है। यहाँ मुक्त ग्रात्मा श्री, भू, लीला देवियों के साथ सेवा करती हुई, ईश्वर की ग्रपार लीला में नारायण के समान ही परम ग्रानन्द का उपभोग करती हैं। यहां कंकर्य है, जिसकी प्राप्ति करना रामानुज-दर्शन की दृष्टि में, परम पुरुषार्थ है।

### श्री रामानन्द जी को उपासना-पद्धति

दर्शन पक्ष में श्री रामानन्द जी श्री रामानुजाचार्य की ही परम्परा में माने जाते हैं। केवल उन्होंने रामानुज से भिन्न उपास्य के स्वरूप को ग्रहण किया। वही यहाँ हमें लेना चाहिए।

श्री रामानुज के उपास्य देव श्री लक्ष्मीनारायण है। श्री रामानन्द के उपास्य श्री सीताराम है।

भगवान् श्रीराम परम तत्त्व है उनसे परे ग्रन्य कोई नहीं। उनमें श्रीर श्री सीता जी में नित्य सम्बन्ध रहा करता है। वे उनसे उसी प्रकार श्रीभन्न

१. "नित्यनिरवद्याक्षर परम व्योमनिलय.", (गीता, 'श्रीरामानुज भाष्य')।

२. "रामात्परतरं तत्त्व श्रुति सिद्धान्त गोचरम्", (सिद्धान्त दीपक) ।

३. "माता पुरुषकारस्य नित्यसम्बन्व उच्चते" ॥४॥ (वैष्ण्व मताब्ज भास्कर)।

#### है, जिस तरह सूर्य से प्रभा।

ग्रनन्या राघवेगाहं भास्करेगा प्रभा यथा।

श्री सीताजी श्रनन्त ऐश्वर्य श्रीर गुणों से विभूषित है। उनका श्रपने भवत जनो पर वात्सल्य भाव नित्य रहता है। वे वात्सल्य रस की चरम सीमा है। भ भगवान् श्रीराम जानकी जी के पित एवं साकेत-धाम के एकमात्र श्रधीश्वर है। वे भक्तो की इच्छाश्रों को पूर्ण करने वाले हैं। भ

साकेतराज श्रीरामचन्द्र हमारे जैसे हैं। उनके श्रीविग्रह का ग्राकार हम सब-जैसा ही है, वे चतुर्भुज न होकर द्विभुज हैं। वे हमारे बीच में पृथ्वीवासी दश्चरथ के पुत्र-रूप ग्रवतरित हुए थे। वे हमारे वन्दनीय है। 3

रामानन्द-सम्प्रदाय में एक विशेषता मिलती है लक्ष्मण सिंहत श्रीसीताराम का उपास्य रूप में ग्रहण । केवल सीताराम का घ्यान कदाचित् ही किसी श्लोक में मिले । श्री राघाकृष्ण-परक सम्प्रदायों में यह बात नही है ।

राम श्रोर नारायण एक ही है। जहाँ 'ध्येयः सदा सिवतृ-मण्डल मध्यवर्ती, नारायण सरिसजा सरसन्निविष्टा.' कहकर सूर्य को नारायण कहा है। वहीं 'सूर्य मण्डल मध्यस्थ राम सीता समन्वितम्" कहकर सूर्य श्रोर सीताराम में अभेदत्व स्थापित करके नारायण श्रोर राम को श्रभिन्न कहा है।

जिस तरह रामानुज-सम्प्रदाय में श्री लक्ष्मीनारायण मंत्र-तारक मंत्र माना जाता है उसी तरह रामानन्द-सम्प्रदाय में श्री राम-नाम मंत्र । दे मन्त्र ये हैं—

"श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये।"

"श्रीमते रामचन्द्राय नमः।"

राम नाम मन्त्र के प्रवर्तक श्री हनुमानजी माने जाते हैं जो मन्त्र जपने वाले भक्तों की श्रपने वज्र शरीर से रक्षा किया करते हैं।

सावक दो तरह के वताये गए हैं—(१) जो संसार के समस्त प्रपंचों को छोड़कर श्रीराम जी को हो सर्वस्व समभते हैं। ये भक्त श्रीराम के ही यश-

१. "अखिलमद्भुत शुभगुणा वात्सल्य सीमा च या" (वैष्णव मताळा भास्कर)।

२. 'सिद्धान्त दीपक' १ श्लोक ।

३. 'वैष्णव मताब्ज भास्कर' ४।

४. 'सनत्कुमार संहिता'।

३. 'वैष्ण्व मताब्ज भास्कर' १।

६. 'सिद्धान्त दीपक' ३।

७. 'वैष्ण्व भेद निरूपण्' ५ (वै म० भा)

श्रवरा, कीर्तन ग्रादि में लगे रहते है। ये शुद्ध या प्रपन्न भक्त कहलाते हैं। ' (२) दूसरे व्यक्ति वे हैं जो कोई उपाय न होने से पुरुषकार सीता जो का व्यान करते हैं प्रथवा वात्सल्य रूप राम को इष्ट मानते हैं। कोई-कोई साधक गुरु का ग्राश्रय ग्रहरा करते हुए शरण में जाते हैं। 3

वैसे तो रामानुज ने शूबो को भी भिक्त का अधिकार दे दिया था, परन्तु इस विचार को उन्होने उतना ज्यापक रूप न दिया जितना रामानन्द ने । इन्होंने कहा कि शक्त, ग्रश्नक्त, (द्विजाति या शूब्र) कुलवान, कुलहीन सभी को बिना देश-काल, शुद्धता-श्रशुद्धता का विचार किये भिक्त करने का अधिकार है। इनके रैदास चमार, कवीर जुलाहे ग्रादि भी शिष्य थे।

रामानन्द ने कैकर्य भाव से उपासना करने का निर्देश किया था तथा कर्मों का श्रनुष्ठान लोक-संग्रह भाव से—

लोक सग्रहणार्थं तु श्रुति चोदितं कर्मणाम् ॥१२॥ (श्री वैष्णव-मतान्त्रः न्यास-स्वरूप-निर्णय)

इन्होने साधना पक्ष में वही कर्स-विधान रखे जो सब वैष्णव-सम्प्रदायो में प्रचलित थे। श्री रामनवसी व्रतोत्सव, श्री जानकी नवमी व्रतोत्सव तथा श्री हनुमज्जन्म-व्रतोत्सव इस सम्प्रदाय की विशेषताएँ हैं।

इन्होने श्रनन्य भाव, छल-कपट प्रपंचो से रहित, विवेकयुक्त, यम-नियमादि श्रण्टांग योग युक्त, तैलधारवत् निरन्तर श्रनुराग को ही परा-भिक्त श्रयवा श्रेष्ठ भिक्त कहा है। इस भिक्त के द्वारा भगवान्, श्रीराम का साक्षात्कार करके भक्त उस श्रमृत-सिंधु में स्नान करता है जहाँ संसार के पाय-ताप नष्ट हो जाते हैं श्रौर वह श्रानन्द-महासागर में निमग्न होकर फिर नहीं

१. वैष्णुव भेद निरूपसा १४।

२. 'कृपादि भेद निरूपरा' धाद (वै० म० भा०)।

३. 'प्राप्य परात्वाचिरादि मार्ग निरूपरा' ५ (वै० म० भा०) ।

४. 'न्याय-स्वरूप-निर्णय' ६ (वै० म० भा०)।

५. 'कैंकर्य भीष्यों रहित सुचित: ''''।'
शेप भूतैरनुष्ठाने त कैंकर्य परायणे ॥१२॥ (वै० म० भा०, न्यास-स्वरूप निर्णय)।

६. 'मुक्ति साधन प्रकररा', ६, ७ (वै० म० भा)।

लीटता । 3

#### श्रो मध्वाचार्य का द्वैतवाद

मध्वाचार्य ने विष्णु को ही सर्वोच्च परम तत्त्व कहा है। भगवान् विष्णु श्रनन्त व श्रसीम गुणों से विभूषित हैं। भगवान् में श्रीचत्य शक्ति का वास होता है। यह शक्ति श्रद्भुत श्रीर श्रलौिक सामर्थ्य-सम्पन्न होती है। इसी शक्ति के कारण भगवान् में विषम गुणों का होना श्रसम्भव नहीं होता।

भगवान् का शरीर सिच्चदानन्दमय है, श्रत वे शरीर होने पर भी नित्य तथा स्वतन्त्र हैं। भगवान् के यच्छ, कच्छपादि अवतार स्वयं पूर्ण होते हैं। "मत्स्य कूर्मादि स्वरूपो से, कर चरणादि अवयवो से, ज्ञानानन्दादि गुणो से भगवान् अत्यन्त अभिन्न है, अतएव भगवान् तथा भगवान् के अवतारो में भेद दृष्टि रखना नितान्त अनुचित है।

कदाचित् वैष्ण्व भक्तों के स्राराध्य नराकार विष्णु का परम तत्त्व से स्रभेद स्थापित करने वाले मध्वाचार्य ही हैं। श्रन्य स्राचार्यों ने निर्गुण ब्रह्म के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हुए साधना-मार्ग में प्रतीक रूप विष्णु को माना है। परन्तु मध्व के विष्णु उस परम तत्त्व के प्रतीक न होकर स्वयं परम तत्त्व है। इसके पूर्व कदाचित् उपासकगण परम तत्त्व तथा स्रपने सगुण स्रराध्य में थोड़ा-बहुत भेद मानते हों, पर माध्व सम्प्रदाय ने वह भेद विलकुल ही नहीं रखा। इससे ज्ञात होता है कि मध्वाचार्य अंकराचार्य की कैवल्य मुक्ति नहीं मानते। यह भी कहा जा सकता है कि जैसे स्रन्य स्राचार्यों ने भिनत रूपा मुक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करते हुए भिनत के हारा भिन्त स्रीर मुक्त दोनों को साध्य समका, मध्वाचार्य भिनत हारा विष्णु की प्राप्ति ही को एकमात्र मुक्ति मानते थे।

भागवत् में भगवान् के प्रनेक प्रवतारो का वर्णन है । भागवत्कार से

१. शीतात सिंघ्वा प्लुत एव घन्यो, गत्वा परब्रह्म सुवीक्षितोऽथ। प्राप्य महानन्द महाब्धि मग्नो, नावतंते ततः पुनः सः।।१०।।

<sup>(</sup>वै० म० भा० प्राप्यपरातत्त्वाचिरादि मार्ग-निरूपरा)।

२. 'पूर्ण प्रज्ञा दर्शन' २३ (सर्व दर्शन संग्रह) ।

३. 'ग्रवतारादयोविष्णोः सर्वे पूर्णाः प्रकीर्तिताः' (माध्व वृहद् भाष्ये) ।

४. 'भारतीय दर्शन', श्री वलदेव उपाघ्याय पृष्ठ ४६१।

भगवान् श्रीकृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है, शेष सभी को श्रंशावता । । माध्य ने भगवान के सभी श्रवतारों को पूर्ण कहा । इस तरह माध्वाचार्य विश्वास दिलाते हैं कि भगवान् के किसी भी श्रवतार को उपास्य मानकर भिवत की जा सकती है, उनकी भिवत से हमें पूर्णता की ही प्राप्ति होगी।

लक्ष्मी केवल विष्णु भगवान् के श्रघीन रहती हैं। वह उनसे भिन्न हैं। विष्मी की शिक्त एव गुए। परमात्मा से कहीं श्रधिक कम है। लक्ष्मी भी नित्य मुक्त, श्रप्राकृत, श्रक्षर, दिन्य शरीर-सम्पन्न तथा न्यापक हैं। यह माया रूप- धारिए। भगवान् की भार्या हैं।

माध्व सम्प्रदाय में चेतन दो माने गए है—जीव श्रीर ईश्वर। इस ससार में दो पुरुष है, क्षर श्रीर श्रक्षर। सब भूत क्षर शब्द का वाच्य है श्रीर स्वयं कूटस्थ को श्रक्षर कहते हैं। अक्षर का कभी नाश नहीं होता, एवं इसकी कल्पना किसी प्रकार नहीं को जा सकती। जीव श्रीर ईश्वर इन दो तत्त्वों को नित्य मानने के कारण इनका दर्शन हैतवादी कहा जाता है।

जीव माया-मोहित है, श्रतएव श्रनादि काल से वद्ध है तथा श्रज्ञत्वादि नाना धर्मों का श्राश्रय है। जिस तरह पक्षी श्रोर सूत्र, वृक्ष श्रोर रस, नदी श्रोर समुद्र श्रादि भिन्न हैं उसी तरह जीव श्रोर ईक्वर भिन्न श्रोर विलक्षरण हैं। उसी विष्णु के क्षरीर से इस चराचर जगत् की सूब्टि हुई है।

विष्णोर्देहात् जगत्सर्वमाविरासीत् (तत्त्व विवेक)

वेदों में भगवान् को सत्य-संकल्प कहा है। सत्य-सकल्प द्वारा निर्मित सृष्टि मिण्या नहीं हो सकती, वह सत्य है। वह शकराचार्य के श्रनुसार 'रज्जुसपंवत्' भ्रमात्मक नहीं है।

समस्त जीव परम सामर्थ्य-सम्पन्न भगवान् विष्णु के श्रघीन हैं। परमात्मा

१. 'श्रीमद्भागवत्' १।३।२८।

२. 'परमात्म भिन्ना तन्मात्राधीना लक्ष्मी. ।'

३. 'द्वावेव नित्यमुक्तोतु परमः प्रकृतिस्तथा ।'
देशतः कालतश्चैव समन्याव्याप्तादुभावजौ । (भागवत् तात्पर्यं निर्णय) ।

४. 'पूर्णप्रज्ञा दर्शन' (स॰ द॰ सं॰) २७।

४. वही २४।

६. 'सर्व दर्शन संग्रह' २६ पृष्ठ ११२।

७. 'वही' ३८,३६।

स्वतन्त्र एवं जीव परतन्त्र है। जीव विष्णु का दास है। जीव को भ्रपने उद्घार के लिए भगवान् विष्णु की उपासना करनी चाहिए।

जीव श्रपनी भुमित-मुनित के लिए ईक्वर के श्रधीन है। भगवान् का श्रनुग्रह हुए विना मुनित प्राप्त करना कठिन है। श्रे श्रतएव जीव को कृपा-प्राप्ति के लिए भगवान् का गुण-कथादि श्रवरा, मनन, घ्यान श्रादि करना चाहिए।

भगवान् की सेवा भी तीन प्रकार की है-

- (१) श्रंकन—रूप-स्मरण ग्रादि के लिए शरीर पर वकादि ग्रायुधों का चिह्न बनाना। यह कृत्य पापों से छुटाने वाला है।
- (२) नामकर्गा—पुत्रादिकों के विष्णुपरक नाम रखना। उद्देश्य यह है कि सदैव श्राराध्य का स्मरग् बना रहे।
- (अ) वाचक—सत्य, हित, प्रिय वचन तथा स्वाध्याय, यह वाचिक भजन है।
  - (ब) कायिक-दान, परित्रारा, परिरक्षण ।
- (स) मानसिक—दया, स्पृहा, श्रद्धा। भगवान् के दासत्व में एकांतिक श्रभिलाषा स्पृहा है। विषय-स्पृहा से यहाँ कोई तात्पर्य नहीं।

इन सबको एक-एक करके नारायण में समर्पण करने को भजन कहते हैं: अत्रैकैकं निष्पाद्य नारायणे समर्पणं भजनम्।

दो प्रकार की उपासना ग्रीर बताई गई है। सतत शास्त्राम्यास-रूपा ग्रीर घ्यान-रूपा। श्रिषकारी-भेद से उपासना श्रपनाई जाती है।

इनके साथ ही तारतम्य-परिज्ञान तथा पचम भेद का ज्ञान होना आवश्यक है। जगत् के समस्त पदार्थ एक-दूसरे से बढ़कर हैं, ज्ञान-सुखादि का अवसान भगवान् में ही होता है, यही तारतम्य-ज्ञान है। ईश्वर-जीव, ईश्वर-जड़, जीव-जड़, जीव का दूसरे जीव तथा जड़ का दूसरे जड़ से भेद पंचम भेद कहलाते हैं।

इन सब साधनों को करते-करते भगवान् के प्रति निर्मल प्रीति श्रर्थात् 'श्रमला-भिवत' प्राप्त होती है। श्रमला भिवत के पश्चात् भगवान् का श्रनुप्रह मिलता है, जो मुक्ति का कारण होता है।

स्वरूप-घटक ग्रानन्द का प्रतिद्वन्द्वी सम्पर्क-रहित ग्रावरण-शून्य साक्षात्कार

१. 'मोक्षश्चिविष्णु प्रसादमन्तरेगा न लभ्यते', ३३ पृष्ठ ११३ (स० द० सं०) ।

२. 'पूर्ण प्रज्ञा-दर्शन' (स० द० सं०) १७।

जीव का मोक्ष है। भोक्ष चार प्रकार का होता है—(१) कर्मक्षय, (२) उत्क्रान्ति, (३) ग्रिचरादि ग्रीर (४) भोग। कर्म-क्षय होने के पश्चात् विश्व से विशेष रूप में ग्रलग होने को उत्क्रान्ति कहते है। तथा ससारी लोगों से भिन्न जीवन-पद्धित को ग्रिचरादि-मार्ग कहते हैं। भोग-मुक्ति चार प्रकार की है—(१) सालोक्य, (२) सामीप्य, (३) सारूप्य, (४) सायुज्य।

भगवान् में प्रवेश करके उन्हीं के शरीर से श्रानन्द-भोग करना सायुज्य मुक्ति है। मुक्त पुरुष के श्रिषकारानुसार श्रानन्द की प्राप्ति होती है, जिसे श्रानन्द श्रनुभूति का परस्पर तारतम्य कहते है। ज्ञानादि की उच्च श्रवस्थानुसार श्रानन्द की प्राप्ति होती है। यह सिद्धान्त माध्व-सम्प्रदाय में श्रपनी विशेषता रखता है।

#### श्री निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद

बह्य श्रद्धेत, श्रविभक्त श्रीर सदा निर्विकार है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तथा सव गुराो का आश्रय भी है। "निम्वार्क के मत में ब्रह्म की कल्पना सगुण रूप से की गई है।"

यद्यपि ब्रह्म निर्विकार है, तथापि माया के कारण उसका स्वभाविक श्रानन्द श्रनन्त रूप में श्रनुभूत होता है। ब्रह्म में ऐसा सामर्थ्य है कि वह श्रपने को श्रविकृत श्रीर श्रविभक्त रखते हुए नाना रूपात्मक पदार्थों में उत्पन्न करके श्रानन्द का उपभोग कर सकता है।

बह्य ही इस सृष्टि का उपादान श्रीर निमित कारण है उसके अनन्त व्यक्त रूपो का नाम विश्व है। रामानुज के ही अनुसार इनके ईश्वर चित्-श्रचित् युक्त हैं। सृष्टि के समस्त अनुभवगम्य पदार्थों में नारायण बाहर-भीतर व्याप्त हैं। परमात्मा के ही परब्रह्म, नारायण, भगवान्, कृष्ण, पुरुषोत्तम श्रादि नाम हैं। जीव श्रपनी जीव दशा में परमात्मा का पूर्ण श्रश्च है, परन्तु उसका परमात्मा से श्रभेद्य सम्बन्ध है। "उनकी सम्मित में जीव अवस्था-भेद से ब्रह्म के साय भिन्न भी है श्रीर अभिन्न भी।" इसीलिए इनके सिद्धान्त

१ 'कल्याण वेदाताक' पृष्ठ ५१।

२. 'भारतीय दर्गन', श्री बलदेव उपाध्याय पष्ठ ४६३।

३. "यच्च किचिज्जगत्यस्मिन् दृष्हते श्रूयतेषि वा । श्रतवंहिश्च तत् सर्वे व्याप्त नारायणः स्थित ।"

४. वही ।

५ 'भारतीय दर्शन', लेखक श्री बलदेव उपाच्याव, पृष्ठ ४८७।

को भेदाभेद या द्वैताद्वैतवाद कहते हैं। ऊपर जीव परमात्मा का ग्रश कहा गया है, वहाँ ग्रंश का ग्रर्थ श्रवयव या विभाग नहीं, वरन् शक्ति-रूप है।

ईश्वर एक ही साथ संसार के सम्पूर्ण पदार्थों को देख सकता है इसलिए ईश्वर सर्व-प्रष्टा है। जब ईश्वर सब पदार्थों को अलग-अलग करके दिखाता है तब ईश्वर की संज्ञा जीव होती है। ईश्वर और जीव विभिन्न रूपों में ब्रह्म की चिच्छिक्त के प्रत्यक्षीकरण हैं। ईश्वर ज्ञान-स्वरूप है। वह इन्द्रियों की सहायता के बिना किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है। परन्तु जीव की दृष्टि सदोष होने से वह पदार्थों को एक-एक करके देखता है। उसके ज्ञान में एक के पश्चात् दूसरा पदार्थ आता है, इसलिए वे उसे जीते, मरते अर्थात् परिवर्तनशील दिखाई देते हैं, परन्तु ईश्वर के ज्ञान में वे सदा वर्तमान रहते हैं।

ईश्वर श्रौर जीव के चित्त में कभी परिवर्तन नहीं होता, किन्तु ससार में श्रनन्त रूप होने के कारए। इन रूपों के द्रष्टा जीव भी श्रनन्त है। ईश्वर सार्व-भौम है, परन्तु जीव श्रणु रूप होकर समस्त पदार्थों में निवास करके श्रपने श्रापको श्रनुभव का विषय बनाता है। जीव कर्ता है। प्रत्येक दशा में जीव में कर्तृत्व का सद्भाव है। संसारी दशा में कर्ता होना श्रनुभवगम्य है। परन्तु मुक्त होने पर भी श्रुतियाँ उसे कर्ता बताती हैं।

चेतना-विहीन पदार्थं को श्रचेतन कहते हैं। यह तीन प्रकार का है—(१) प्राकृत—प्रकृति से उत्पन्न जगत्। (२) ग्रप्राकृत—प्रकृति से परे वैकुण्ठ श्रादि (३) काल—यह जगत् का नियामक होने पर भी ईश्वर से नियम्य है। 2

नीचे के विवेचन में ब्रह्म के रूप बताए गए हैं—

(१) पर त्रामूर्त-परम ग्रक्षर तत्त्व । यह ग्रवस्था सर्व निरपेक्ष है, इसमें स्वागत सुधासिंघ में ही निमज्जन है ।

(२) अपर अमृत-यही ईश्वर है जो सर्वथा द्रष्टा श्रीर सब शिक्तयों के उद्भव हैं। इस दशा में ब्रह्म को ईश्वरत्व के साथ सम्पूर्ण सृष्टि का भाव रहता है।

(३) पर मूर्त-इसे हिरण्य-गर्भ भी कहते हैं। यह वह स्वरूप हैं जो समस्त संसार को घारण करता है ग्रीर व्यक्त रूप का मूल स्रोत है।

(४) अपर मूर्त--यह जीव रूप है। इसमें रूप, रस, गघ, स्पर्श श्रोर शब्द

१. "ग्रंशो हि शक्ति रूपो ग्राह्म" २।३।४२ (पर वेदान्त कीस्तुभ)।

२. 'दशक्लोकी' ३।

की यथा-क्रम व्यक्तिगत श्रनुभूति होती है।

भगतान् के प्रसाद से, ग्रनादि काल से माया से दुःखित जीव को सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्रपित्त के द्वारा भगवद् श्रनुग्रह जीवों पर होता है। श्रनुग्रह के फलस्वरूप भगवान् के प्रति उत्कट प्रेम का ग्राविर्भाव होता है, जिससे फिर भगवद्-साक्षात्कार होता है। जीव भगवद्-भावापन्न होकर समस्त क्लेशो से मुक्त हो जाता है। जीव का जब तक शरीर से सन्बन्ध है, तब तक भगवद्-भावोत्पत्ति श्रसम्भव होती है, श्रतएव जीवन्मुक्ति की दशा भी श्रसम्भव है। व

मोक्ष-दशा में जीव ब्रह्म से श्रिभन्न होने पर भी श्रयने स्वरूप की प्राप्ति करता है:

स्वेन रूपेगाभिनिष्पद्यते।" छा० ८-३-४

इस दशा मे उसका व्यक्तित्व स्वतन्त्र रहता है। मुक्ति की ग्रवस्था में जीव कर्तृत्व की सत्ता नहीं खोता, ऐसा श्रुतियों का वचन है।

उपासना पक्ष में इनके सम्प्रदाय को सनक-सम्प्रदाय कहते हैं। इसमे राधा-कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना होती है। निम्बार्काचार्य की लिखी दशक्लोकी ग्रथवा वेदान्त कामधेनु है। इसमे राधाकृष्ण का स्वरूप एवं उपासना की सम्पूर्ण प्रक्रिया दी है।

श्रीकृष्ण केवल स्मरए-मात्र से श्रविद्या-पर्यन्त समस्त श्रनर्थों के हरने वाले है, इसीलिए वे हिर है। वे श्रविद्या, श्रस्मिता, राग-द्वेष, श्रमिनिवेशार्दि दोषों से निरत है। वे सम्पूर्ण दोषों से रहित सत्य-स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। वे कल्या- एगिय गुणों की राशि हे अर्थात् मोक्ष-दान, श्रनन्त, श्रचिन्त्य, स्वाभाविक सम्पूर्ण ज्ञान, शक्ति, वल, ऐक्वर्य, तेज श्रादि से युक्त है।

वे व्यूहाग ग्रयीत् नृतिह-नारायण ग्रादि व्यूहों के ग्रंगी हैं। श्रीकृष्ण स्वयं व्रह्म है। भगवान् श्रीकृष्ण के शेष सब ग्रग है। वे कारणो के कारण, ईश्वरेश्वर, देवों के देव ब्रह्म रुद्मादिकों के गुरु ग्रीर उन्हें उत्पन्न करने वाले है। वे कमल-नेत्र-मुमुक्षुग्रों को वरेण्य ग्रर्थात् स्वीकार करने योग्य हैं। ४

श्रो राधा की उद्भावना भागवत् ग्रन्थ में नहीं हुई है। वे कालान्तर के

१. 'दशक्लोकी' ३।

२ 'वेदान्त रत्न-मजूषा' दश क्लोकी के ६वे क्लोक पर टीका।

३ पर वेदान्त कीस्तुभ १।४।२१।

४. दश श्लोकी ४।

पुराणों में श्रीकृष्ण की प्रेयसी श्रीर श्राराधिका के रूप में श्राई हैं। तभी से राधाकृष्ण की उपासना का प्रारम्भ समभना चाहिए। परन्तु सम्प्रदायों में ग्रहण इन श्राचार्यों के पश्चात् ही होता है। राधा का इन परवर्ती उपनिषदों व पुराणों में क्या स्थान है, इसे देखते हुए हम निम्बार्क की राधा का भी स्वरूप देखेंगे।

श्रीमद्भागवत् में राघा का नाम नहीं ग्राया है। कुछ विद्वान् भागवत् के द्वितीय स्कन्ध के एक क्लोक में राघा का नाम श्राया बताते हैं।

'स्कन्द पुराण' के भागवत्-माहात्मय में राघा का स्वरूप वर्गित है—ग्रात्मा-राम श्रीकृष्ण है श्रीर श्रीराघा उनकी ग्रात्मा है । ग्रात्मा राघा में श्रीकृष्ण ग्रात्माराम नित्य रमण किया करते हैं। ''यद्यपि श्रीकृष्ण सदा ग्रात्माराम ही है ग्रंथीत् राघा के सिवा ग्रन्यत्र कही उनका स्मरण नही है तथापि गोपियो के साथ रमण करने लगे।'' इस सबका तात्पर्य यह है कि राघा कृष्ण को ग्रानन्द देने वाली हैं। वे उनकी ग्रात्मा होने के कारण श्रीकृष्ण से ग्रामिन्न है।

राधिकोपनिषद् में राधा भ्रौर कृष्ण को एक-दूसरे की सेवा करने वाला कहा है। रें राधा को श्रीकृष्ण की ह्लादिनो शिक्त बताया है। इसी जप-निषद् में ग्रागे चलकर लिखा है—''इन राधिका के शरीर से ही गोपियाँ, श्रीकृष्ण की महिषियाँ ग्रौर लक्ष्मीजी हुई है। वे राधा ग्रौर कृष्ण रससागर श्री महाविष्णु के एक शरीर से ही कीड़ा के लिए दो हो गए है। ये श्री राधिकाजी भगवान् हरि की सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण सनातनी विद्या ग्रौर प्राणो की ग्रिधिष्ठात्री

"ग्रात्मारामस्य कृष्णस्य घ्रुवमात्मास्ति राधिका । तस्यादास्य प्रभावेन विरहोस्मान्न सस्पृशेत् ॥"

१. "नमोनमस्तेऽस्त्वृषभाय सात्वता विदूर काष्ठाय मुहु कुयोगिनाम् । निरस्त साम्या विषयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मािण रस्यते नम ॥" ('कल्याण', श्रीकृष्णाक, पृष्ठ २७०)

२. "श्रात्मा तु राधिका तस्य तयैव रमगादसी। श्रात्माराम इतिप्रोक्तों मुनिभिर्गूढ वेदिभि।"

३. 'श्री राधा रहस्य', ले॰ ग्राचार्य श्रीहितरूपलालजी गोस्वामी।
('कल्यारा', श्रीकृष्णाक, पृष्ठ ३८१)

४ 'कृष्णेनाराध्यते इति राघा' (राधिकोपनिषद्)

देवी है। जिस पर उनकी कृपा होती है, परम धाम उनके हाथ में आ जाता है। इनकी अवज्ञा करके जो केवल श्रीकृष्ण की ग्रारायना करना चाहता है वह महामूर्ख है।" 9

निवार्काचार्य की उपास्य श्रीराधा का भी यही स्वरूप है। वे श्रीकृष्ण के वामाग में मुशोभित हैं। श्रीकृष्ण की वे श्रधीङ्गिनी श्रधंवामांग हैं। वे उनसे श्रभिन्न हैं। वे श्रीकृष्ण के ही सहश सौन्दर्य-सम्पन्न हर्ष से सुशोभित है। एक ही रस सागर के दो विग्रह सौन्दर्य में भिन्न कैसे हो सकते है? राधा तो फिर कृष्ण की ह्लादिनी तथा प्राणेश्वरी हैं। इनकी शिक्त व ऐश्वर्य से गोपियाँ, महिषियाँ श्रीर लक्ष्मी तथा हजारों सिलयाँ उत्पन्न होकर सेवा करती है:

"सखी सहस्र परिसेविता सदा" दशक्लोकी ॥

जो भी कोई इनका प्रेम पूर्वक स्मरण करता है उनकी सकल कामनाएँ पूर्ण हो जाती है, परन घाम उसे प्राप्त हो जाता है।

श्राचार्य का कहना है कि इन्ही श्रीराधा-कृष्ण को निरन्तर भजना चाहिए। जो कर्मछ्प वन्नन से छूटकर नित्य मुक्त श्रवस्था में रहने का इच्छुक है, ऐसे मुमुक्ष के लिए गंगा-प्रवाहवत् (निरन्तर) श्रीकृष्ण सहित श्रीराधिका उपासनीय है। अश्रीराधिकाछण्ण के चरणारिवन्दों को छोड़कर जीव की श्रन्य कहीं भी गति नहीं। वे चरणारिवन्द ब्रह्माशिवादि से वन्दित है।

"ना गति कृष्णपदारिवन्दात् सदृष्यते ब्रह्मशिवादिवदिदात्।" (दशश्लोकी =)

परम तत्त्व भगवान् श्रीकृष्ण ब्रह्मादि से चिन्तनीय नहीं है, परन्तु वे भक्तो के वश में होकर उन्हीं की इच्छा से चिन्तन-योग्य सुचित्य विग्रह छ।रण करते हैं।

# श्री वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद

वल्लभ विष्णु स्वाभी की परम्परा में माने जाते है। नाभा जी ने अपनी

१ ' अस्या एव कायत्यूह रूपा गोप्यो महिष्य श्रीश्चेति । "एतामविज्ञाह य कृष्णामाराधयितुमिन्छिति स मूडतमो मूढ तमञ्चेति । (राधिकोपनिषद्)

२ 'वेदान्त कामधेनु', ५।

३. 'दश श्लोकी', प्रा

४. 'दश श्लोकी', ६।

५. 'वेदान्त कामधेनु', = ।

'भरतमाल' में स्राचार्य को विष्णु स्वामी की परम्परा में बताया है। विष्णुं स्वामी के ही दार्ज्ञानिक सिद्धान्तों को मानते हुए इन्होंने शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किया। श्री जी० एच० भट्ट बल्लभावार्य को विष्णुस्वामी की परम्परा में नहीं मानते। व

बह्म माया से अलिप्त, अत नितान्त शुद्ध है। ऐसी माया से अलिप्त बह्म अहँत है। अतः इस मत का शुद्धाहँत नाम यथार्थ ही है। उन्हम उभय लिग-युक्त निर्गुग और सगुण दोनों हैं। इन्होने सर्ववाद स्वीकार करते हुए ब्रह्म में सर्वधर्म विशिष्टित्व माना है। अतः मानवी बुद्धि को विरोधो मालूम होने दाले धर्मों को स्थित उसमें सम्भाव्य एवं नित्य है। वह छोटे से भी छोटा और महान् से भी महान् है। वह अनेक रूप होकर भी एक है। स्वतन्त्र होने पर भी भक्त-पराधीन है। शंकराचार्य ने ब्रह्म के निर्गुण रूप को पारगायिक तथा सगुण रूप को उपासना-योग, व्यावहारिक एवं माया से भासित होने वाला रूप माना है। परन्तु वरुषम का कहना है कि जब ब्रह्म सर्वकर्मा और सर्वशिक्तमान् है, तब वह सर्वकर्ता और सर्वभोक्ता भी है। उसका उभय-रूपात्मक होना श्रुतिसिद्ध है। ४

ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं—(१) ग्राधिदैविक—पर ब्रह्म, (२) ग्राध्यात्मिक-ग्रक्षर ब्रह्म, (३) ग्राधिमौतिक-जगत् ब्रह्म । जगत् ब्रह्म रूप हो है, क्योंकि कार्य-रूप जगत् कारण रूप ब्रह्म से ही ग्राविभूत होता है । वल्लभ सूत्र के ग्राधार पर इस सृष्टि को ब्रह्म की ग्रात्मकृति कहा है । भगवान् को जब रमण करने की इच्छा होती है, तब वे सत्, चित् ग्रथवा ग्रानन्द में किसी एक का या एकाधिक का ग्राविभित करके जीव ग्रीर जड़ की उत्पत्ति करते हैं । इस व्यापार में कीड़ा की इच्छा ही प्रधान कारण है, माया नहीं । सृष्टि के उत्पादन में

१. "ग्राचरज हरिदास गतुलवल ग्रानन्द दाइन । तिहिं मारग वरलभ विदित प्रथु पिवत पराइन ॥भक्तमाल॥

<sup>&</sup>quot;The connection between Vishnuswami and Vallabhacharya, cannot, therefore, be accepted as historically and philosophically correct". [A further note on Vishnuswami and Vallabhacharya" by Prof. G. H. Bhatt. M. A. 8th Oriental Conference, Mysore.]

३. "शुद्धाद्वैत मार्तण्ड" २७ ।

४ "उभय व्यपदेशात् त्वहिकुण्डलवत्" (बा० स० पर श्रराभाष्य ३।२।२७)

वल्लभ का ग्राविभीव-तिरोभाव का सिद्धान्त विलक्षण है।

दहा अपनी 'संधिनी' शक्ति द्वारा 'सत्' का, 'सवित' द्वारा 'चित्' का तथा 'ह्वादिनी' द्वारा 'आनःद' का आविर्भाव करता है। श्रक्षर बह्म में श्रानन्दांश का थोड़ा तिरोधान रहता है, पर पुरुषोत्तम श्रानन्द से परिपूर्ण रहता है। वह इन तीन गुणों से प्रकाशित रहता है। जीव में श्रानन्द को छोड़कर वाकी दो का श्राविर्भाव रहता है। जड़ में केवल 'सत्' का श्राविर्भाव रहता है, चित् श्रीर स्नान्द को तिरोभाव रहता है।

इस तरह जीव को मोहने वांली या वन्धन में डालने वाली माया-जैता वस्तु वल्लभ को मान्य नहीं। जीवात्मा ब्रह्म ही है, केवल उसका ग्रानन्द स्वरूप ग्रावृत रहता है। इस प्रकार ग्रात्मा ग्रीर परमात्मा के शुद्ध ग्रद्धैत भाव का प्रतिपादन करने से भी वल्लभ का सिद्धान्त शुद्धाद्वैत कहलाता है।

जीव के ग्राविभू त होने का कारण भगवान की रमण करने की इच्छा है।

ग्रत. जीव भगवत्स्वरूप है। जीव भगवान से उसी प्रकार निकला है जिस प्रकार

ग्रांग से विस्फुल्लिंग। श्रुतियाँ भी इसी तत्त्व का प्रतिपादन करती हैं। जीव

ग्रांग तहा में ग्रभेद है। बहा और जीव विभु होने से ग्रनन्य हैं। जब जीव

ग्रह्म भाव प्राप्त कर लेता है, तव वह विभु हो जाता है। 'ब्रह्म सुत्र' के ग्रमुसार

जीव बहा से ग्रनन्य होने पर भी बहा ग्रधिक होने के कारण जीव बहा से

भिन्न है। के केवल ऐक्वर्य के तिरोधान से हीन, श्री के तिरोधान से दीन या

विपत्ति-ग्रस्त, ज्ञान के तिरोधान से ज्ञारें में ग्राह्मबृद्धि, तथा ग्रानन्द के तिरोधान से दुःख की उपाधि को प्राप्त होता है। उसमें जब इनका ग्राविभीव हो

जाता है तब वह सिन्वदानन्द स्वरूप हो जाता है।

जीव नित्य है। उसकी उत्पत्ति नहीं होती। श्रृतियो में जीव का व्युच्चरण होना कहा है। जीव प्रण् है इसके प्रतिपादनार्थ वहलभ ने एक 'ब्रणुभाष्य' लिखा है। ज्ञकर जीवात्मा को ज्ञान स्वरूप मानते हैं परन्तु वहलभ उसे ज्ञाता मानते हैं।

शकराचार्य ने जीव को बह्य के समान अकर्ता अभोक्ता साना है। परन्तु वल्लभ जीव को कर्ता और अभोक्ता मानते हुए भी उसे दुःख से परे मानते हैं। वल्लभ ने जीव तीन तरह के माने हैं—(१) शुद्ध जीव की वह दशा, जिसमें

१. 'प्रमेय रत्नार्णव', पृष्ठ ७-६।

२ 'ययाग्ने क्षुद्रा विस्फुल्लिगा'।

३. 'ब्रह्म सूत्र', राश्वरद'

ग्रानन्दांश का तिरोभाव हो, पर ग्रविद्या से सम्बन्ध न हो, शुढ कहलाती है। (२) संसारी ग्रविद्या से सम्बन्ध हो जाने पर जीव संसारी कहलाता है। ये दैव ग्रौर ग्रसुर दो तरह के हैं। (३) मुक्त—इनमें कुछ जीव-मुक्त होते हैं तथा कुछ मुक्त।

जगत्तत्व के वेदान्त में श्री वल्लभाचार्य ने ग्रविकृत परिगामवाद का प्रतिपादन किया है। जिस प्रकार कामघेनु, सन्त्र, कल्पवृक्ष ग्रादि पदार्थों में से नाना प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं तथापि वे विकृत नहीं हो सकते, उसी प्रकार ब्रह्म में से यह जगत् उत्पन्न हुन्ना है फिर भी ब्रह्म में कोई विकृति नहीं. ग्राती।

इस तरह जगत् का न तो नाश ही होता है और न उत्पत्ति, वरन् उसका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। जब वह हमारे अनुभव में रहता है तब उसका आविर्भाव माना जाता है तथा अनुभव के परे होने से तिरोभावं। जगत् उसे कहते है जो ईश्वर की इच्छा व विलास से आविर्भ्त हो। परन्तु अविद्या के प्रभाव से कल्पना तथा ममता द्वारा जीव जो पदार्थ निर्मित करता है उसे संसार कहते है। अतः ज्ञान होने पर संसार का तो नाश हो जाता है परन्तु जगत् ब्रह्मरूप होने से नष्ट नही होता। वह ब्रह्म और जीव के समान नित्य है।

वल्लभाचार्य का शृद्धाद्वैतवाद भिवत-साधन-मार्ग में पुष्टि-सार्ग कहलाता है। "पोषण तदनुप्रह" के आधार पर इस मार्ग का साधक भगवान् के अनुप्रह से पोषित होता है। उसका एकमात्र अवलम्ब यही पोषण रहता है। इस मार्ग की आवश्यकता को समभते हुए वल्लभ ने 'कृप्णाश्रय' नामक प्रकरण मे देश काल की विपरीत दशा का वर्णन किया है जिसमें वेद मार्ग अथवा मर्यादा मार्ग का अनुसरण उन्हे अस्यन्त कठिन दिखाई पड़ा।

इस परिस्थित में भागवत् की प्रेम-लक्षणा भिवत के प्रचार द्वारा ही लोगों के कल्याग्-मार्ग की थ्रोर ग्राकित होने की सम्भावना श्राचार्य जी को दिखाई पड़ी। उ 'उन्होने भिवत को ही मुक्ति का एकमात्र साधन मानकर' ग्रपने वेदांत में इसका विचार किया है थ्रौर सिद्ध किया है कि किल में ज्ञान श्रौर

१. ''विद्वनमंडन", पृष्ठ ७

२. "प्रपचो भगवत्कार्ये स्तद्रूपो भाययाभवत् । ससारस्य लयो मुक्तौ न प्रपचस्य कर्हिचित्" (कल्याण वेदाताक, पृष्ठ २६१ से उद्भृत) ।

३. 'सूरदास', प० रामचन्द्र जी शुक्ल; पृष्ठ ११८, ११६।

कर्म से ब्रह्म-प्राप्ति के साधन नष्ट हो गए हैं ग्रीर भिक्त-मार्ग ग्रथवा भग-वन्चरण-मार्ग ही ब्रह्म-प्राप्ति हो सकता है।

> ज्ञाननिष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो हि सदा भवेत्। कर्मनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तं प्रसीदिति । भिनत निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्ण. प्रसीदिति ॥

जैसे भगवान् के ग्राधिदेविक ग्रादि तीन रूप हैं, वैसे ही उसे प्राप्त करने के तीन मार्ग है—(१) ग्राधिभौतिक कर्म मार्ग कहलाता है, (२) ग्राध्यात्मिक को ज्ञान मार्ग कहते हैं, ग्रौर (३) ग्राधिदेविक भिन्न मार्ग है। ज्ञान से ग्रक्षर ब्रह्म की उपलब्धि होती है, परन्तु भिन्त ही एक मार्ग है जिसके द्वारा परब्रह्म सिन्चदानन्द पुरुषोत्तम को प्राप्ति होती है। ग्रक्षर गिर्मतानन्द है ग्रौर पुरुषोत्तम पूर्णानन्द । ज्ञानी का मोक्ष दुःख का ग्रभाव है, भन्त का मोक्ष परमानन्द की प्राप्ति है। भिन्त या पुष्टि मार्ग साक्षात् पुरुषोत्तम के ज्ञरीर से निकला है। भगवान् के ज्ञरणार्रावदो को भिन्त मर्यादा-भिन्त है, मुखार्रावद की पुष्टि-भिन्त है।

जीवन को साधना सानते हुए जीव तीन प्रकार के हैं-

- (१) पुष्टिमार्गीय-या भितत-मार्ग पर चलने वाले।
- (२) मर्यादामार्गीय-वेद-प्रतिपादित कर्मी ग्रीर ज्ञान का सम्पादन वाले।
- (३) प्रवाहमार्गीय-संसार या लोक के प्रवाह में पड़कर लौकिक सुखोप-भोग के लिए प्रयत्न करने वाले । इनमे पुष्टिमार्गी ही सर्वश्रेष्ठ है, जो भजन-कीर्तन श्रादि हृदय से प्रेरित होकर करते , शास्त्र-श्राज्ञा-पालनार्थ नहीं ।

इस तरह इन मार्गों पर चलने वाले जीवों का वर्गीकरण भी किया गया है।

१ पुष्ट जीव — ये केवल भगवान् का भरोसा रखते हैं। ये भगवान् के आनन्दाश से आविर्भूति होते हैं और पुरुषोत्तम की सीमा-सृष्टि में प्रवेश करते हैं।

२. मर्यादा जीव-ये अपनी योगक्षेम ग्रादि के लिए वेद-विधियो पर भरोसा रखते हैं। ये भगवान् के चिद् ग्रश में प्रकट होते हैं। इन्हें वेदोक्त मोक्ष की प्राप्ति होती है। दे

३: प्रवाह जीव-ये भगवान् के सद्-ग्रश से उत्पन्न होते है । ये पर-

१. 'कल्यागा वेदाताक', पृष्ठ २६१।

२. 'प्रमेय रत्नार्णव', पृष्ठ १६।

मेश्वर के मन या सकल्प से प्रेरित होते हैं। इन जीवो को असुर कहा गया है। ये दुई श्रीर श्रज्ञ दो तरंह के होते हैं। श्रज्ञ केवल ऊपरी तौर से असुर रहते हैं। वे दुई का अनुसरण करते हैं श्रीर सुसस्कार प्राप्त होने पर उसका असुरत्व दूर हो जाता है। श्रत दुई प्रकृति से असुर होते हैं। ये मायिक होते हैं श्रीर माया ही में लीन होते हैं। एक तरह के श्रीर जीव होते हैं, जिनका कोई स्थिर स्वरूप नही। ये जैसी सगित में पड़ते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। इन्हें सम्बन्धी जीव कहते हैं।

मिश्र पुष्टि जीव—पुष्टि जीव कभी-कभी लौकिक ग्रौर वैदिक प्रवाह में पड जोते है, तब वे मिश्र-पुष्टि-जीव कहलाते हैं। परन्तु इनका कल्याण नहीं होता। वे सहज वैष्णाव होते हैं। वे वैदिक ग्रौर लौकिक कर्म निष्काम भाव से करते हैं। उनका चरम साध्य भगवत्प्राप्ति ही होता है।

पुण्टि-भिनत भी चार प्रकार की बताई गई है:

- (१) प्रवाह-पुष्टि—इसमे सासारिक कर्मो में फँसे रहने पर भी साधक भगवत्प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है।
- (२)मयीदा-पुष्टि-इसमे साधक विषय-भोगो से सयम करके अवण-कीर्तनादि द्वारा कल्याण-मार्ग पर अग्रसर होता है।
- (३) पुष्टि-भिक्त—इस मार्ग के साधक कुछ ग्रनुगह प्राप्त किये रहते हैं तथा भिक्त के साथ-ही-साथ ज्ञान-प्राप्ति में लगे रहते हैं। वे तत्त्व-चिंतन से भगवान् के नाना विधानों को समभते रहते हैं।
- (४) शुद्ध पुष्टि-भक्ति—इसमे साधक केवल भगवान् के प्रेम मे मग्न रहता है। भजन-कीर्तनादि उसके व्यसन हो जाते है। वह भगवत्प्राप्ति के लिए कोई भी वौद्धिक प्रयत्न नहीं करता।

भगवान् का जिस पर अनुग्रह होता है उसे पहले भगवान् की ओर प्रवृत्ति होती है, भगवान् अच्छे लगते है तत्परचात् वह भगवान् के स्वरूप-परिचयार्थ ज्ञान प्राप्त करता है जिसके बाद प्रेमा-भिवत का उदय होता है। इसकी तीन भूमियां है—(१) प्रेम, (२) ग्रासिक्त और (३) व्यसन। व्यसन प्रेम की परिपुष्ट दशा है। इस दशा को पहुँचा हुआ भक्त चारो मुक्तियों का तिरस्कार कर देता है। उसे भीतर-बाहर सब जगह भगवान् दिखाई देते है।

ग्राचार्य ने ग्राधिदैविक मार्ग को भिक्त-मार्ग बताया है। ब्रह्म का ग्राधि-दैविक स्वरूप परब्रह्म है। परब्रह्म सिन्चिदानन्दमय है। क्षर से ग्रतीत तथा ग्रक्षर से उत्तम होने के कारण गीता में परब्रह्म को पुरुषोत्तम कहा है। श्रन्त-र्यामी पुरुषोत्तम सत्वगुण विष्णु-रूप से विश्व का पालन करता है तथा लोक- (क्षणार्थं अवतार लेता है। वही रजोगुरामय ब्रह्म रूप से उत्पत्ति तथा तमोगुरा-मय रुद्र रूप से सहार करता है। पुरुषोत्तम की देह सिन्वदानन्दमय है। सिन्वदानन्द या सदानन्द का पर्यायवाची कृष्ण है, अतः इसको कृष्ण भी कहा गया है। इस प्रकार वेदांत में जिसको ब्रह्म, हरि, यज्ञ; स्मृति मे जिसे परमात्मा श्रीर भागवत् में जिसे भगवान् कहा गया है, उसी को शुद्धाद्वैत सिद्धात में परब्रह्म कृष्ण कहते हैं।

भगवान् प्रपने चतुर्भुं ज या द्विभुज रूप में प्रपने भन्तो के साय बैकुण्ठ से परेक्यापी बैकुंठ में कीडाएँ किया करते हैं। भगवान् की शक्तियाँ श्रीस्वामिनी, राधा-यमुना ग्रादि ग्राधिदैविक रूपो में यहाँ प्रकट होती है। कीड़ा-विस्तारार्थ पुरुषोत्तम ने नित्य गो-लोक निर्माण किया है, जिसमें नित्य वृन्दावन, गोवर्धन, यमुना, पशु-पक्षी, वृक्ष, कुंज ग्रादि है।

पुरुषोत्तम प्रण्नी भ्रानन्दमयी लीला का भ्रानन्द देने के लिए श्रुतियों के प्रार्थनानुरूप, कृषायुक्त होकर श्रीकृष्ण के रूप में भ्राविभूत हुए। श्रुतियाँ गोपियों के रूप में तथा भ्रन्य लीला परिकर भी हुए। इस प्रकार समस्त ज्ञज गो-लोक रूप में हो गया।

श्रक्षर बह्य दो रूप में प्रकट होता है। एक तो पुरुषोत्तय-धाम रूप में, जिसे नित्य व्यापी बैकुंठ कहते हैं तथा दूसरा श्रनादि, श्रनन्त निर्विशेष निर्णू ए रूप में। यह दूसरा रूप केवल श्राविर्भाव तिरोभाव की श्रावित्य शक्ति से प्रतीत होता है, जिसमें परमात्मा के गुण तिरोहित रहते हैं, पुरुषोत्तम में ही पूर्ण श्रानन्दाश का ग्राविर्भाव रहता है। जीव में श्रानन्दाश का ग्राविर्भाव होने पर वह सिच्चिदानन्द स्वरूप हो जाता है। श्रतएव श्राचार्य इसी श्रानन्दाश स्वरूप पुरुषोत्तम को वास्तिविक ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं जो भक्तो को श्रानन्द देने के लिए श्रीकृत्या रूप मे पृथ्वी पर श्रवतार घारण करता है।

वल्लभ सम्प्रदाय में श्रीराधा श्रीकृष्ण (परद्रह्म) की ग्रात्म-शिवत के कारण उनसे ग्रीभन्न मानी गई है। इसलिए पुष्टि-मार्ग के परम ग्राराध्य देव श्रीनाथ जी के साथ भिन्न रूप से स्वामिनी का रूप नही रखा है। जहाँ कही भिन्न रूप से स्वामिनी का स्वरूप पाया जाता है वहाँ मूल ग्रात्म-शिवत के धर्म-रूप से केवल लीला ग्रनुभवार्थ।" श्राचार्य ने परब्रह्म बालकृष्ण का बाल-रूप ही उपास्य बताया था। परन्तु ग्राचार्य के समस्त शिष्यों ने माधुर्य भाव को

१. 'पर ब्रह्म तु कृष्ण हि ' ' (सि॰ मु॰)

२. 'सूर निर्णय', पुष्ठ २११।

अपनाते हुए राधा-कृष्ण की प्रेम-लीलाग्रों में जितना ग्रानन्द प्रकट किया है उतना बालकृष्ण में नहीं।

इस मागं में लौकिक श्रौर वैदिक कर्म-फलो को छोड़कर साधक श्रपने-ग्राप-को भगवान् के चरणों में समिपित कर देता है। यहां से उस मागं का श्रारम्भ होता है जिसमें साधक का श्रवलंबन भगवान् की श्रनुग्रह रूप पुष्टि होती है। भक्त श्रनेक सेवाएँ करता हुश्रा श्रन्त में समस्त बन्धनों का नाश करके भगवान् के स्वरूप के श्रनुभव की क्षमता प्राप्त करता है, तथा लीला-सृष्टि में प्रवेश करके श्रपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाता है।

सेवा दो तरह की बताई गई है—(१) नाम-सेवा श्रीर (२) स्वरूप-सेवा। स्वरूप-सेवा तनुजा, वित्तजा श्रीर मानसी होती है। वित्तजा सेवा के कारण बड़े-बड़े वैभव-युक्त पूजा-विधान, ५६ पकवान्नों के नैवेद्य, बृहद् उत्सव श्रादि होते हैं। मानसी सेवा भी दो प्रकार की है—(१) मर्यादा मार्गीय में काम-कोधादि के सबस में बड़े कव्ट होने के उपरांत फल मिलता है तथा (२) पुष्टिमार्गीय में प्रारम्भ से भगवान् के श्रनुग्रह की भक्त कामना करता है। उन्हीं पर निर्भर रहने के कारण निश्चित्तता से बिना कव्ट किये फल-प्राप्ति करता है। इस मार्ग में वैदिक यज्ञ-यागादि के स्थान पर भाव-पूजा का विधान है। पूजा शास्त्रीय विधियों से होकर लौकिक भाव-पद्धित पर की जाती है। इस तरह श्राचार्य ने श्रत्यन्त सुखी श्राडम्बर-हीन भिवत-पद्धित की स्थापना की।

इसमें ब्रह्म-सम्बन्ध या भ्रात्म-निवेदन भी होता है, जिसमें साधक को भ्रापनी सर्वश्रेष्ठ वस्तु, यहाँ तफ कि शरीर तक का समर्थण कर देना पड़ता है। वल्लभ-सम्प्रदाय में गोसाइयों को श्रीकृष्ण का स्वरूप समन्धा जाता है, इसलिए भ्रात्म-समर्थण गोसाइयों के प्रति भी किया जा सकता है।

## सूर की जीवनी और व्यक्तित्व

भित्तकालीन कवियों के व्यक्तिगत जीवन की घटनाएँ ग्राज वहुत कम ज्ञात है। भित्त-काल के किव केवल किव ही नहीं थे, वे ग्रपने ग्राराध्य देव के महान् प्रेमी भक्त थे। उनकी प्रेय-तन्त्रयता की पराकाष्ठा उच्च कोटि की थी, उन्हें ग्रपने विषय में कहने का जीवन-भर ग्रवकाश ही न मिला। उनका व्यक्तित्व ग्रीर स्वार्थ ग्रपने प्रिय द्वारा निर्मित सृष्टि के करण-करण में व्याप्त हो गया था। उनके संसर्ग में ग्राने वाले व्यक्तियों ने भी उनकी जीवनी बहुत ही कम लिखी है।

यही वातें हमारे चित-नायक 'सूर सागर' के रचियता सूरदास जी के जीवन के सम्बन्ध में चितार्थ होती है। सूरदास जी ने अपने विवय में अपने ग्रन्थों में कुछ विशेष नहीं कहा हैं। कहीं-कही जो कुछ उल्लेख आये हैं, वे प्रसगवश आ गए हैं। परन्तु इन उल्लेखों को पढ़कर हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि वे वाक्य उन्होंने अपने लिए कहे हैं अथवा उनमें उन्होंने साधारण जन की मनोवृत्ति का परिचय दिया है।

उनकी रचनाग्रों के ग्रितिरिक्त ग्रन्य लेखको द्वारा लिखी रचनाग्रों में भी सूरदास जो को जोवन-घटनाएँ थोड़ी-बहुत मिल जाती है इनमें गो॰ गोकुल-नाय जी लिखित 'द्रिश्व बैंद्यावों की वार्ता', 'प्रव्ट सखान को वार्ता', हिरराय-कृत 'भाव प्रकाश' ग्रीर मिर्यासिह का 'भक्त विनोद' ग्रादि हैं।

#### जन्म-तिथि

सूरदास जी की जन्म-तिथि पर हम विचार करें तो उसका उल्लेख किसी

भी ग्रन्थ में नहीं है। स्वय सुरदासजी ने भी इस विषय में फुछ नहीं कहा है। 'सुर सारावली' के १००२ वें पद में आ्रयु-सम्बन्धी एक पित मिलती है तथा 'साहित्य लहरी' के एक पद में इसी ग्रन्थ के रचना-काल का निर्देश किया गया है, जो दृष्टकूट रूप में होने के कारण विवाद का विषय बना हुन्ना है। उपर्यु कत दोनों उल्लेखों को लेकर विद्वानों ने सूरदास की भिन्न-भिन्न जन्म-तिथियाँ निश्चित की हैं।

'सूर सारावली' का पद है

गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन। शिवविधान तप कियो बहुत दिन तऊ पार नहिं लीन।।

इस पद के ग्राधार पर समस्त विद्वान् 'सूर सारावली' की रचना के समय सूरदासजी की ग्रायु ६७ वर्ष निश्चित करते हैं। परन्तु श्री मुन्शीराम शर्मा श्रपना भिन्न मत प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि इन पिन्तयों के कुछ पहले व पश्चात् ग्राई हुई पिन्तयों को साथ पढ़ने से उपर्यु क्त पिन्तयाँ सूर सारावली' की रचना के समय की नहीं मालूम होती। ग्राचार्य जी से दीक्षित होने पर सूरदासजी को जब श्रीकृष्ण जी के दर्शन हुए थे तब की लिखी मालूम होती है; वे पीछे से 'सारावली' में संग्रहीत कर ली गई होंगी।

निवेदन है कि 'सूर सारावली' का उपर्यु क्त पद दीक्षा के समय का बनाया हुआ नहीं मालूम होता। सर्वप्रथम तो यही कहा जा सेकता है कि उसका उल्लेख 'प्र४ वैष्णवों की वार्ता' में कहीं नहीं है, जो सूर-ग्राचार्य-मिलन वर्णन करने वाला एकमात्र प्रामाणिक ग्रन्थ है। वार्ता में लिखा है कि ग्राचार्यजी की विशेष कृपा होने पर सूरदासजी को दो ग्रवसरों पर गगवद्-लीलाओं का दर्शन हुआ। इस ग्रवसर पर सूरदास जी ने जो पद गाये हैं उनका उल्लेख वार्ता में किया हुआ है। इस में 'सूर सारावली' की उपर्यु वत पित्तयाँ कहीं भी नहीं दिखाई देती। यथा—

"तव सूरदासजी ने भगवल्लीला वर्णन करी । अनुक्रमिण्का ते सम्पूर्ण लीला फुरी सो क्यो जानिये। दशम स्कन्ध की सुबोधिनी मे भगलाचरण को प्रथम कारिका किये हैं "और ताही समय श्री महाप्रभु के सिन्धान पद किये। सो पद। राग विलावल। 'चकई री चिल चरण सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग।' यह पद सम्पूर्ण करिके सूरदास जी ने गायो। 'पाछे सूरदास जी ने नन्द महोत्सव कीयौ। सो श्री ग्राचार्य महाप्रभून के ग्रागे गायो। राम देन गन्धार।

१. 'सूर-सौरभ', पृष्ठ ६, भाग १।

'बज भयो महर के पूत जब यह बात सुनी ।' "'पाछे श्री ग्राचार्य जी महा-प्रभून ने सूरदास जी को पुरुषोत्तम सहस्र नाम सुनायो तब सूरदास जी को सम्पूरिए। भागवन स्फुरना भई। पाछें जो पद कियो सो श्री भागवत प्रथम स्कत्य ने द्वादश स्कन्य ताईं किये।" 9

'सुर सारावृली' का 'गुरु-परसाद' वाला पद यदि इसी समय का होता तो कदाचित् वार्ताकार उसे अवश्य उद्घृत करते। ये पित्तयाँ लिखने में उन्हें बड़ा लाभ होता। वह यह कि एक अवभवी सन्त हारा जैव-भित्त से वैष्णव-भित्त की श्रेष्ठता प्रदर्शन तथा उनके गृरु श्री वंत्लभाचार्य जी की शक्ति का परिचय। सम्भव है 'सूर सागर' की रचना के समय तथा परचात् 'सारावली' की रचना में उन्हें लीलाओं का स्फुरण होता रहा हो, और उसे गुरु-प्रसाद का प्रभाव समक्तर प्रवने को धन्य-भानकर सुरदास गाते फिरते हो।

ऐसी परिस्थिति में हम 'सूर सारावली' का उपर्यु क्त पद त्रन्य पुष्ट प्रवल प्रमाणों की श्रमुपस्थिति में सारावली की रचना के समय का मानने के पक्ष में हैं।

दूसरा पद 'साहित्य-लहरी' में मिलता है, वह इस प्रकार है:

मुनि पुनि रसन के रस लेख। दसन गौरी नन्द को लिखि, सुबल सवल पेख।। नद-नदन मास छैतै हीन तृतिया वार। नद-नदन जनमते हैं, बान सुख आगार।। तृतीय ऋक्ष सुकर्म जोग विचारि सूर नवीन। नद-नदनदास हित साहित्य-लहरी कीन।।

्जपर्यु नत पर में केवल 'रसन' शब्द ही विवाद का विवय बना हुआ है। कोई रसन का अर्थ रस से हीन अर्थात् शून्य कहकर 'साहित्य-लहरी' का निर्माण-काल सं० १६०७ निश्चित करते हैं। कोई रसना अर्थात् जिल्ला कहकर उसके १ कार्यानुसार (वाक्) १ सख्या का वाची मानते हैं तथा साहित्य-लहरी १६१७ सम्बर् में रची मानते हैं। परन्तु श्री मुन्शीराम शर्मा रसना का अर्थ उसके कार्यानुसार (स्वाद और वाक्) मानकर २ का संख्या-वाची मानते

१. 'अप्टछाप', डॉ० धीरेन्द्र वर्मा।

२. 'सूरदास', प० राम्चन्द्र शुक्ल, पृष्ठ १४०।

हैं भ्रौर 'साहित्य-लहरी' का निर्माग्-काल १६२७ सं० निश्चित करते हैं ।<sup>३</sup>

श्री मुन्त्रीरामजी ने ग्रपनी पुष्टि के लिए ज्योतिष का भी ग्राधार लिया है। वे सुबल-सम्बल को वृषभ सम्बत् का पर्यायवाची मानते है और यह सिद्ध करते है कि वृषभ सम्बत् १६०७ ग्रयवा १६१७ में न पड़कर १६२७ में ही पड़ता है। परन्तु केवल पर्याय के ग्राधार पर सुबल-सम्बत् को वृषभ सम्बत् स्थिर करना पुष्ट प्रमाण प्रतीत नहीं होता।

'साहित्य-लहरी के पद में उसकी समाप्ति के दिन वैशाख की अक्षय तृतीया रिववार कृतिका नक्षत्र और सुकर्म योग लिखा गया है। यह दिन गिएति करने पर सम्वत् १६०७ ग्रथवा १६०७ की अपेक्षा १६१७ में ही आता है। इसलिए पद में प्रयुक्त रसन शब्द का अर्थ '१' मानकर ही 'साहित्य-लहरी' का रचना-काल १६१७ मानना चाहिए।"

इंस प्रकार भ्रव तक के उपलब्ध प्रमागों से 'साहित्य-लहरी' का रचना-काल सम्वत् १६०७ भ्रथवा १६१७ माना जाता है।

'सूर सारावली' ६७ वर्ष की आयु में तथा 'साहित्य-लहरी' उपर्यु क्त तीन विभिन्न सम्वतों में रची गई—-जब विद्वानों ने यह निश्चित कर लिया, तब कुछ विद्वानों ने 'सूर सारावली' तथा 'साहित्य-लहरी' को एक साथ की रचना (सम्वत् १६०७) कहकर सूरदास जी का जन्म सम्वत् १८४० निश्चित किया। विस्तृ इसका कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया कि वे दोनों ग्रन्थ एक साथ कैसे लिखे गए केवल अनुमान से ही एक साथ १-२ वर्ष के अन्तर से संग्रहीत होना मान लिया। समभव है कि दोनों भिन्थ उपर्यु क्त कालों में संग्रहीत हुए हों, परन्तु बिना पुष्ट प्रमाणों के यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता।

श्री निलनीमोहन सान्याल ने लिखा है कि "चैतन्य महाप्रभु का जन्म ई० १४८५ (सम्वत् १५४२) में हुग्रा था। कुछ प्रमाण मिले हैं कि महात्मा सूरदास का जन्म चैतन्य महाप्रभु के जन्म के १ वर्ष पहले हुग्रा था। इस तरह श्री सान्याल जी के अनुसार सूरदास का जन्म सम्वत् १५४०-४१ के ग्रास-

१. 'सूर-सौरभ' भाग १।

२. 'सम्मेलन-पत्रिका', पौष २००६।

३. 'सूरदास' प० रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ १४०-१४१।

४. 'स्किप्त हिन्दी नव्रत्न', श्री मिश्रबन्धु, पृष्ठ ८८-८१। 'सूरदास' प० रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ १४०।

५. 'भक्त-शिरोमिण महाकवि सूरदास', श्री न० मो० सान्याल पृष्ठ ६।

पास ठहरता है। परन्तु श्री सान्याल जी ने श्रपनी पुस्तक में श्रपने कथन का कोई भी प्रमाण नहीं दिया।

उपर्युक्त दो अन्तर्साक्ष्यो के आधार पर हम सूर की जन्म-तिथि निश्चित नहीं कर सके, इसलिए अब उसका निर्णय हम बहिसक्ष्यि के आधार पर करेंगे।

पुष्टि सम्प्रदाय में सूर्यास जी ग्राचार्य जी से १० दिन छोटे माने जाते हैं। इसका सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण 'निज-वार्ता' है। इनके १० दिन छोटे होने का उल्लेख ग्रन्य पुराने भक्तों व लेखकों ने भी किया है। इनमें श्री द्वारिकेश जी, श्री रसिकदास जी व श्री जमुनादास जी उल्लेखनीय है। ग्रभी हाल में डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने नाथद्वारे में यही खोज की है। र

श्री श्राचार्य जी का जन्म सं० १५३५ वैशाख कृष्ण ११ रविवार को हुग्रा था। श्रतएव सूर्दास जी की जन्म-तिथि १५३५ वैशाख शुक्ला ५ को ठहरती है।

वड़ौदा-कालिज के संस्कृत के प्रो० श्री भट्ट जी ने श्राचार्य के जीवन-विवयक समस्त ग्रन्थों के श्राधार पर सिद्ध किया है- कि श्राचार्य-जी का जन्म-संवत् १५३० मानना श्रधिक युक्ति-संगत है, संवत् १५३६ शंकाश्रों से परे नहीं है। 3

यदि यह बात सत्य है तो फिर सूरदास जो का भी जन्म-काल हमें संवत् १५३० मानना पड़ेगा।

१. "सो श्री ग्राचार्य जी सो दिन दस छोटे हुते।" ('निजवार्ता' श्री गोकुल-नाथ जी)।

२. 'सूर-निर्णय', लेखक श्री प्र० द० मीतल तथा श्री द्वा० ना० पारीख पृष्ठ ५२-५३।

The evidence in support of the year 1473 A D. is earlier and stronger and can easily outweigh the evidence in support of 1479 A. D which is decidedly later and weak." ["The Birth Date of Ballabhacharya, the Advocate of Suddhadvait Vedant," by Prof. Bhatt of Baroda College, From 9th All India Oriental Conference, Trivendrum, P. 60]

#### वंश-परिचय ग्रौर जाति

'साहित्य-लहरी' में एक पद सूरदास के वंश-परिचय का मिलता है। इससे उनके विषय में कई घटनाश्रो पर प्रकाश पड़ता है। वह पद इस प्रकार है:

प्रथम ही प्रथु जागते भे प्रकट श्रद्भुत रूप।

श्रह्मराव विचारि श्रह्मा राखु नाम श्रनूप।।

X

तासु बस प्रसस में भौ चन्द चारु नवीन।।

भूप पृथ्वीराज दीन्हौ तिन्है ज्वाला देश।

तनय ताके चार कीन्हौ प्रथम श्राप नरेस।।

दूसरे गुन चन्द ता सुत सील चन्द सरूप।

वीर चन्द प्रताप पूरन भयो श्रद्भुत रूप।।

रतभौर हमीर भूपति सग खेलन जात। ""श्रादि

इस पर से सालूम होता है कि पृथु यज्ञ से एक ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। उसी दश में पृथ्वीराज के दरबारी किव चन्दबरदाई हुए। चन्दबरदाई की सन्तानों का नाम देते हुए सूरदास ने श्रयने पिता का नाम न जाने क्यों नहीं दिया। इस पर श्री मुन्शीराम का कहना है कि उनके पिता ने श्रयने छः पुत्रों को युद्ध में भेजकर श्रीर स्वतः मुसलमान बनकर उस कायरतापूर्ण दृत्ति का परिचय दिया था जो परम्परा से चली आई हुई बीर कीर्ति-सम्पन्न कुल में महान् कलक श्रीर लज्जा का कारण हुआ। इसलिए सूरदास ने उनका नाम न लिखना ही उचित समका हो।

उपर्युक्त वंशाविल के अनुसार सूरदात जी के ६ बड़े भाई थे तथा सूर-दास ७वें सबसे छोड़े थे। इनके सब भाई बड़े शूरवीर, प्रतापी एवं महान् रख-घुरन्घर थे तथा स्त्रभाव से गम्भीर भी थे। यही बात अक्ति-क्षेत्र में हम सूर-दास जी में पाते हैं। उन्होंने भ्रन्थे होकर भी भ्रपने कुल का नाम ससार में उज्जबन-कर दिया।

इस वंशावित में सूरदास का नाम सूरजचन्द है। ग्रन्थे होने के कारण मानव स्वभाव में जो एक दैन्य की भावना ग्रां जाती है उसी का श्रानुसरण करके कदाचित् सूरदास जी ने जपना शोभाशाली नाम बदल कर दैन्य भावयुक्त सूरदास रख लिया हो। इनके सब भाई तत्कालीन, शाह से युद्ध करते-करते

१. 'सूर-सौरभ', भाग १, लेखक श्री मुन्शीराम शर्मा, पृष्ठ १६।

वीर गित को प्राप्त हुए। हमारे सूरदासजी अन्धे होने के कारण कुछ न कर सके। इसका उन्हें अपार दुःख हुआ। वे दुःख के मारे असहाय जहाँ-तहाँ घूमते फिरते थे। एक दिन अवानक एक कुएँ में गिर पड़े। ६ दिन भूखे-प्यासे रहने के पश्चात् श्रीकृष्ण जी ने उनका उद्धार किया, दिन्य चक्षु देकर अपना दर्शन कराया तथा वरदान माँगने को कहा। सूरदासजी ने स्वभाव से ही शत्रु-नंश करने वाली भिनत की याचना की तथा जिन आँखों से श्याम-सुन्दर का लोक पावन रूप देखा उनसे फिर अनश्वर ससार दिखाई दे ऐसा वर माँगा। श्रीकृष्ण जी ने 'एवमस्तु' कहकर इच्छा पूर्ण की तथा उनकी हृदयान की शान्त करने के लिए कहां—

"प्रबंल दक्षिण विप्र-कुल ते सत्रु ह्वंहै नास। प्रखिल बुद्धि विचारि विद्या मान माने सास।।" १

सूरदासजी कहते हैं कि मेरा नाम सूरदास व सूर-त्र्याम रखकर त्र्याम-सुन्दर श्रन्तर्धान हो गए। इसके पत्रचात् सूरदासजी बज गये जहाँ उन्हे श्रष्ट-छाप में स्थान मिला।

पद की प्रथम पंक्ति में 'पृथु-जाग' शब्द भिन्न-भिन्न प्रतियों में भिन्न पाठान्तर से मिलंता है। कहीं तो वह 'पृथ जगाते' हैं तो कहीं 'पृथ जगात'। इसी पाठ को लेकर कई विद्वानों ने इसे चन्दबरदाई का गोत्र वाचक कहकर उन्हें पार्थज गोत्री होना मान लिया। यद्या विद्वानों ने जगात का अर्थ जगा- तिया अर्थात् भाट लगाया। परन्तु वास्तव में पाठ ही जब अमात्मक है तब जाति कहाँ तक ठीक हो सकती है। इसके स्थान पर 'पृथु जाग' ही ठीक होगा। यही पाठ कई विद्वानों ने मानकर इसे गोत्र या जाति-सूचक नहीं माना है। 3

इन पंक्तियों के ग्राधार पर सूरनासजी की जाति कैसे निश्चित कर दी जाय यह एक विवाद का विषय है ? कई विद्वान् 'सूर सारावली' के इस पद को प्रक्षिप्त सानते हैं। प्रक्षिप्त सानने के ग्रन्थान्य कारणों में से एक कारण उसमे

१ 'सूर सारावली' का वंश-परिचय वाला पद ।

र 'सिक्षप्त हिन्दी नवरत्न', श्री मिश्रवन्यु ।
'भक्त-शिरोमणि महाकवि सूरदास', श्री नलनीमोहन सान्याल ।

३ 'सूरदास', श्री रामचन्द्र शुक्ल।
'सूर सौरभ', श्री मुन्शीराम (प्र० ख०)।

उल्लिखित "प्रवल दक्षिण विप्र कुल तें शत्रु ह्वंहै नास" यह पंक्ति है। श्री शर्माजी जहाँ विप्र-कुल का अर्थ आचार्य जी का कुल तथा 'शत्रु' का अर्थ काम-क्रोधादि शत्रुओं के समूह को मानते हैं, वहाँ आचार्य रामचन्द्र श्रुक्त तथा श्री मिश्रवन्ध विप्र-कुल का अर्थ पेशवा मानते हैं। "हमारा अनुमान है कि 'साहित्य-लहरी' में यह पद पीछे किसी भाट द्वारा जोडा गया है इसे सूर के कालान्तर की रचना वता रही है। 'प्रवल दिन्छन विप्रकुल ते' से पेशवाओं की आरे सकेत है, इसे खीच-तानकर आध्यात्मक पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है।" व

सूरदास अपने भाइयों की युद्ध में वीर-गित से अत्यन्त दुखी होकरे यहाँ-वहाँ भटक रहे थे। इसी दुःख में कुएँ में गिर जाने से असहाय अवस्था में शात्रुओं को पानी पी-पीकर कोस रहे होंगे। श्रीकृष्णजी ने उनकी सान्त्वना के लिए यदि पेशवाओं द्वारा मुसलमानों के नाश की सूचना देकर हृदय शान्त किया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं! पेशवाओं का युद्ध सूरदास से लगभग २०० वर्ष पश्चात् हुआ। इसलिए उपर्यु क्त पद सूरद्वारा रचा जाना असम्भव है। २०० वर्ष पश्चात् घटने वाली घटना का उल्लेख उपर्यु क्त पद की प्रमाणिकता में बाधक सिद्ध हो रहा है। "हमारा विचार है कि उनसे लगभग २०० वर्ष पीछे पेशवाओं का अभ्यदय और मुगलों का पतन देखकर किसी ब्रह्म भट्टें ने लगभग बाजीराव के समय में ये छन्द बनाकर सूरदास की कितता में रख दिए।"र

इस पद को श्री मुन्झीरामजी सूरदास का ही लिखा हुग्रा मानकर उन्हें दाई का वंशज तथा ब्रह्म रावृ तथा ब्रह्म भट्ट निश्चित करते हैं। 'भट्ट', से 'भाट' कैसे हुग्रा तथा वे ब्राह्मण क्यो थे, इसका उन्होंने प्रमाण भी दिया है। इस तरह सूरदास को ब्राह्मण सिद्ध किया है।

ऐसे ही एक वशावली म० म० प० हरप्रसादजी शास्त्री को राजपूताना में प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों की खोज करते समय मिली थी। वह वशावली उन्हें नागौर-निवासी श्री नानूराम भाट के पास प्राप्त हुई, जो ग्रपने को चन्द-वरदाई का वशज घोषित करते हैं। शास्त्रीजी इसे प्रामाणिक मानते हैं।

यह वंशावली 'साहित्य लहरी' में दी हुई वंशावली से मिलती है, केवल ग्रन्तर इतना ही है कि 'साहित्य लहरी' के ग्रनुसार जो परम्परा गुराचन्द से प्रारम्भ होती है वही नानूराम भाट वाली वशावली में जल्लचन्द से प्रारम्भ होती है।

१. 'सूरदास', प० रामचन्द्र शुक्ल पृष्ठ १४३।

२. 'संक्षिप्त हिन्दी नवरत्न', मिश्रवन्यु।

३- 'सूर सौरभ', १ला भाग पॄष्ठ १६-१७।

दोनों वंजाविलयों के विषय में ग्राचार्य शुक्ल जी ने 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास' में विवेचन किया है। परन्तु कौन सी वजावली ठीक है कौन सी भ्रामक, ग्रयवा दोनों ही भ्रामक हैं, सूरदास चन्दवरदाई के वंज्ञज हैं ग्रयवा नहीं इस विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा।

सर जार्ज ग्रियसंन, एनसाइक्लोपीडिया बिटेनिका, मुन्ती देवीप्रसाद ग्रांदि 'साहित्य लहरी' के पद को ठीक मानकर सूरदास को चन्दवरदाई का वशज मानते हैं। ग्रागरा का 'एजुकेशनल गजट' व कल्याण का 'योगांक' भी उन्हें चन्दवरदाई का वशज मानते हैं।

जहाँ एक शोर उपर्युक्त मत है वहाँ दूसरी श्रोर गोस्वामी विट्ठलनाथजी के पुत्र गोस्वामी यदुनाथ जो तथा विट्ठलनाथजी के ही सेवक श्रीनाथ भट्ट ने तथा इन्हीं के समकालीन प्राराणाथ किव ने सूरदास को स्पष्ट रूप से ब्राह्मरा लिखा है। ये सूरदास के समकालीन थे, श्रतः इनके लेखो पर उपर्युक्त विद्वानो से श्रीवक विश्वास किया जा सकता है।

'भविष्य पुरारा' भी उन्हें चन्द्रभट्ट वश का लिखता है। <sup>3</sup> यदि सूरदास की चदवरदाई का वशज माना जाय तो चदवरदाई को या तो ब्राह्मरा होना चाहिए या सूरदास को भाट। परन्तु दोनो ही बातें प्राप्त साक्ष्यो से श्राधार पर तथ्यपूर्ण नहीं सिद्ध होतीं।

#### सूरदास के पिता

सूरदास के पिता का नाम न तो उपर्युक्त पद में है और न उसके जीवन-सम्बन्धी ग्रन्य ग्रन्थों में। 'श्राइने ग्रकवरी' में ग्रकवर के दरवारी गायकों तथा कवियों के नाम हैं। इनमें ग्वालियर-निवासी रामदास व उनके पुत्र सूरदास का नाम है। इस वात को लेकर कई लोगों ने 'सूरसागर' के रचियता सूरदास को श्रकवर का दरवारी किंव होना व रामदास का उनका पिता होना मान लिया है। 'श्राइने ग्रकवरी' में रामदास को वैरागी कहा गया है। सूरदास भक्त

१ 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' पृष्ठ ४४ से ४५ तक।

२ "ततो व्रज समागमते सारस्वत सूरदासोऽनुगृहीत. ।" ('वल्लभ दिग्विजय' पृष्ठ ५०)।

३. "सूरदास इति ज्ञेयः कृष्ण लीलाकर कवि.।

गभुर्वे चद्रभट्टस्य कुले जातो हिर प्रिय ॥"

(भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व, तृतीय भाग, २२वां ग्रघ्याय, क्लोक ३३वां)।

होने से वैरागी थे ही । ग्रतएव 'वैरागी' शब्द के ग्राधार पर ही रामदास को सूरदास का पिता मान लिया गया है।

ग्रकवर सम्वत् १३१३ में गद्दी पर बैठा। इसके कई वर्ष पहले हमारे सूरदास ग्राचार्य के शिष्य हो चुके थे। ग्राचार्य का बैकुण्ठ-गमन स० १५८७ में हुग्रा ग्रर्थात् प्रकवर के गद्दी पर बैठने के कई वर्ष पहले वे शररणापन्न हो चुके थे। शररण में ग्राने के पहले वे विरक्त ग्रवस्था में गौ-घाट पर रहते थे। 'भाव-प्रकाश' ग्रीर 'भक्त-विनोद' के ग्रनुसार वे बाल्यकाल में हो विरक्त हो गए थे। ग्रकवर के गद्दी पर बैठने के समय तो सूरदास काफी वृद्ध हो चुके थे तथा उनके मन की वृत्ति उत्कट वैराग्य की ग्रोर थी। ऐसी परिस्थित में हम सूरदास का दरबारी किव होना नहीं मान सकते, ग्रीर न उनके पिता का नाम ही रामदास था।

इसके सिवा वार्ता के श्रनुसार श्रकबर ने सूरदास को ग्रपने दरबार में गाने के लिए बुलाया था; यदि हमारे सूर ग्रीर रामदास के पुत्र सूरदास एक ही होते तो श्रकबर को उन्हें बुलाने की क्या श्रावक्यकता थी ?

श्री मुन्शीराम शर्मा ने प० नानूराम से प्राप्त वशावली में सूर के पिता का नाम रामचन्द्र दिया है, उसी को वैष्एावों में 'रामदास' होना अनुमान किया है। परन्तु एक तो यह विशुद्ध अनुमान ही है तथा नानूराम वाली वशावली को अप्रामाणिक सिद्ध किया जा चुका है।

सूरदास को श्रंथता सूरदास जन्मान्ध थे ग्रथवा पश्चात् ग्रन्धे हुए इस विषय पर ग्रभी विद्वानों में मतभेद है परन्तु इतना तो सभी मानते हैं कि 'सूरसागर' तो ग्राचार्य से दीक्षित होने के पश्चात् लिखा गया है। उनके विनय के पदो में यत्र-तत्र ग्रन्धे होने के उल्लेख हैं:

> यहै जिय जानि कै अन्ध भव त्रास ते। सूर कामी कुटिल सरन आयो।। रे सूरदास सी कहा निहोरी नैनन हूँ की हानि। अ सूर कूर आधरी, मै द्वार परंची गाऊँ। ४

१. 'सूर सौरभ', पृष्ठ १५।

२. 'सूर सागर', १।५।

३. 'सूर सागर' १।३३५ ।

४. 'सूर सागर' ६। १६६।

कर जोरि सूर विनती करै, सुनहुन हो रूकुमिनी खन। कटी न फद मो ग्रध के, ग्रव विलव कारन कवन।। पूरदास ग्रध ग्रपराधी, सो काहे विसरायो। ऐसी ग्रध ग्रधम श्रविवेकी खोटनि खरत खरे। इत-उत देखत जनम गयो।

या भूठी माया के कारए दुहुँ दृग ग्रध भयो।

इन पदो के ग्राधार पर हम यही कह सकते हैं कि सूरदास ग्रन्थे थे, परन्तु वह निश्चित नहीं कह सकते कि वे जन्मान्य थे प्रथवा बाद में ग्रन्थे हुए। क्रमांक २-३ में की पिक्तयों से ऐसा भासित होता है कि सूरदास जी के जीवन में ऐसी कोई घटना घटी होगी जिससे ससार के उत्कट वैराग्य हो जाने के कारण ग्रयवा किसी विषय-भोग के सीधे फलस्वरूप उनकी ग्रांखों की ज्योति चली गई हो।

कई विद्वानों ने वित्वमगल सूरदास के जीवन की यह घटना, जिसमें वैद्या के प्रति उत्कट वैराग्य हो जाने के कारण सूरदास को आँखें फोड़ लेनी पड़ी थीं, इन्हीं 'सूरसागर' के रचियता सूरदास से सम्बन्धित बताई है। ' 'यदि यह बात सत्य भी मान ली जाए तो क्रमांक ३ मे उद्धृत पंक्तियाँ इस घटना से लागू हो सकती हैं। परन्तु वित्वमंगल सूरदास बनारस के पास कृष्णवेना के निवासी थे, ग्रतएव उप्यू कत घटना हमारे सूरदास के जीवन में नहीं घटी।

इनके ग्रन्धे होने का बाह्य साक्ष्य कुछ ग्रन्थो में मिल जाता है :

एजन्म ग्रघ दृग ज्योति विहीना" (भक्त विनोद) "जुनम्हि ते है नैन विहीना" (राम-रसिकाविल)

सूरदास श्रन्धे थे, इस वचन की पुष्टि में विद्वानों को उपर्यु क्त पित्तयाँ मान्य हैं, परन्तु वे जन्मान्ध थे इस बात पर वे विश्वास नहीं करते। इन लोगों का मत है कि 'चौरासी वैष्णवों की बातां' मे कहा है कि उन्होंने चौपड़ खेलते हुए लोगों को देखकर कहा "सो वा चौपड़ में एते लीन है जो कोऊ ग्रावते-जावते की सुधि नाही '''जो देखों वह प्राणी कैसो ग्रपनौ जनमारों खोवत है।" ध

१. 'सूरसागर' १।१८० ।

२. 'सूरसागर' १।१६२ ।

३ 'सूरसागर' १।१६८ ।

४ 'सूरसागर' १।१९५ ।

५. 'सिक्षप्त हिन्दी नवरत्न', श्री मिश्रवन्ध् ।

६ 'ग्रप्टछाप', स० श्री घीरेन्द्र वर्मा, (सूरदास की वार्ता में चौथी वार्ता)।

इस प्रसग के भ्राधार पर वे सूर को जन्मान्ध नहीं मानते।

साथ ही उनके काव्य में रगो, हावों-भावों, जीवन तथा शरीर के सूक्ष्म व्यापारों, प्रकृति के विविध क्रिया-कलापों का जो वर्णन है, वह जन्म से ग्रन्धे व्यक्ति के द्वारा होना दुःसाध्य है।

इन तर्क को कम-से-कम सूरदास-जैसे पहुँचे हुए भक्त के सम्बन्ध में ग्रन्तिम प्रमाण मान लेना ठीक नहीं । स्वय सूरदासजी ने ग्रपने पदों में भगवान् की ग्रघटित घटना घटाने वाली शक्ति पर ग्रास्था प्रकट की है। यह ग्रास्था सूरदास जैसे ग्रनुभवी ब्रह्मदर्शी महात्मा ने प्रकट की है। इसकी पुष्टि 'वौरासी वैद्यावों की वार्ता' से भी हो जाती है "इनके हृदय में रवरूपानन्द को ग्रनुभव है। तासौ तुम जैसो श्रुङ्गार करोगे सो तैसो ही पद सूरदास वर्णन कृरिक गावेगे।" प्राचीन ब्रह्मवादी मुनियों ने ग्रात्मा की सर्वज्ञता के ग्रनुभव वेदों, उपनिषदो एवं पुराशों में लिख रखे हैं। ग्राघुनिक युग में भी स्वय सूर के गुरु वल्लभ भी पुष्टि प्राप्त भक्त को सर्वज्ञ सानते है।

'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' में आचार्य से दीक्षा लेने का प्रसग है "तब सूरदास जी अपने स्थल ते आयकै श्री आचार्य जी महाप्रभून के दर्शन को आयो तब श्री आचार्य जी प्रभून ने कह्यों जो सूरदास आवो बैठो । तब सूरदास श्री आचार्य जी महाप्रभून को दर्शन किरके आगे आय बैठे ।" केवल महाप्रभून के दर्शन के आधार पर हम उन्हें इस समय चक्षुयुक्त- नहीं कह सुकते, क्योंकि आगे चलकर भी कई 'स्थानों पर वर्णन आया है कि वे श्री नवनीत प्रिया के दर्शन करने जाया करते थे जब कि इस समय अन्धे थे ही। मृत्यु के समय भी गोस्वामी विद्वलनाथजी के दर्शन का उल्लेख है।

इसी वार्ता के ग्रन्तगंत वार्ता क्रमांक ३ में सूर मे देशाधिपति को एक पद सुनाया जिसकी ग्रन्तिम पित्त की "हो जो सूर ऐसे दरस को मरत लोचन प्यास।" श्रकबर ने पूछा "जो सूरदास जी तुम्हारे लोचन तो देखियत नाही सो प्यासे कैसे मरत है।" इस प्रश्न का उत्तर सूरदास जी ने कुछ भी नहीं दिया। परन्तु कहा जाता है कि बिना उत्तर के ही श्रकबर को समाधान हो गया।

इन प्रसगों से ज्ञात होता है कि <u>यद्यपि सूरदास ग्रन्धे थे तो भी</u> उन्हें दिन्य चक्षु से सब-कुछ दिखाई देता था।

१. "जाकी कृपा पगु गिरि लघै अन्धे को सब कछ दरसाई।"

<sup>(</sup>सूर सागर १।१।)

श्री शर्मा का मत है कि गोटों की घ्विन, पौवारह श्रादि को सुनकर श्रनुमान से तो साधारण श्रन्धा व्यक्ति भी कह सकता है कि चौपड़ हो रही है। सूर तो पहुँचे हुए महात्मा थे। "वे भगवद्-भक्त थे। श्रवित घटना घटाने वाले प्रभु के सच्चे भक्त के सामने विश्व के निगृढ रहस्य भी अनवगत नही रहते। जन्माध नाभा जी, प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द जी, स्वामी पूर्णानन्द जी तथा ऐसे ही श्रन्य ग्रनेक सन्तो ने मानव-लीलाग्रो एव भावनाग्रो का श्रनुभव किया हुग्रा सा वर्णन किया है। वास्तव मे किव एव महात्माग्रो के दिव्य नेत्रो में हमारे नेत्रो से महान् श्रन्तर रहता है।" व

श्री मीतल जी ने उपनिषद्, सूर के पद, पौराणिक महापुरुषों के वाक्य वल्लभ के दर्शन श्रादि का विस्तृत विवेचन करते हुए कहा है "ग्रत हमें मानना होगा कि सूरदास महाप्रभु की कृपा से तत्त्वज्ञानी और ग्रात्मा में रित करने वाले पूर्ण भक्त हो चुके थे। वे स्वय प्रकाश हो गए थे, ग्रतएव बाह्य चक्षुग्रों के ग्राश्रित नहीं थे उन्होंने जो कुछ भी वर्णन किया है वह ग्रपनी ग्राध्यात्मिक ज्ञान-शक्ति के ग्राधार पर किया है।"

इस समस्त चर्चा से इतना तो सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने ग्रपनी रचनाएँ ग्रन्थे की श्रवस्था में की थीं तथा यदि वे जन्म से ग्रन्थे रहे हो तो भी वैसी रचना करना उन्हे ग्रसम्भव न था। वे जन्मान्थ थे ग्रथवा नहीं इसका— स्पष्टी करण उपर्युक्त विवेचन से ग्रभी नहीं हो सका है। इसके लिए हमे बाह्य साध्य का ही सहारा लेना पड़ेगा।

(१) सूरादस के ही समकालीन श्रीनाथ भट्ट ने सूरदास की जन्मान्ध कहा है।

(२) प्राणनाय कवि ने भी इन्हे जन्मान्ध कहा है— वाहर नैन विहीन सो भीतर नैन विसाल। जिन्हे न जग कछु देखिवी लखि हरि रूप निहाल।।

(३) ऊपर 'राम-रिसकावली' एवं 'भक्त-विनोव' की पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं, जो उनके जन्मान्य होने की साक्षी है।

हिरिराय जी ने अपने 'भाव प्रकाश' में जन्मान्य को सूर तथा जन्म के पश्चात् कभी भी अन्ये होने वाले को अन्या कहा है तथा सूर को 'सो सूर-

१. 'सूर-सीरभ', खड १।

२. 'सूर-निर्णय', पृष्ठ ६४ से ६७ तक ।

३ 'जन्माथो सूरदासोऽभूत' (सस्कृत मिण्माला)।

दास को जनम ही सो नेत्र नाही है" कहकर जन्मान्ध कहा है।

- (४) अभी हाल ही में प्रकाशित 'सूरदास निर्णय' मे सूरदास के कुछ ऐसे पद खोजकर उद्भृत किये है जो उनके जन्मान्ध होने का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। यदि ये पूणतः प्रामाणिक सिद्ध हो जाते हैं तब तो यह विवाद सदा दे लिए मिट जायगा। उन पदों की पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाती है:
  - १ सूर की बिरियाँ निठुर होइ बैठे, जन्म ग्रध करयो। १
  - २. रही जात एक पतित, जनम को श्रांधरो 'सूर' सदा को । र
  - ३ करमहीन जनम की श्रधो मो ते कौन न कारौ।3

उपर्युक्त समस्त प्रमाण उनका जन्मान्य होना सिद्ध करते है। इसके विरोध में ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह कहा जा सके कि वे जन्मान्ध न थे। केवल उनके काव्य के विणत विषयों और वस्तुओं के आधार पर उन्हे जन्मान्ध नहीं माना जाता, जो विशुद्ध अनुमान है और प्रमाणों से अपुष्ट है।

#### प्रारम्भिक जीवन

'चौरासी वैष्णावो की वार्ता' में सूरदास जी के प्रारम्भिक जीवन के विषय में कुछ भी नही मिलता। जब से उन्होंने श्रेमचार्य जी का शिष्यत्व प्रहण किया तब से ग्रागे की जीवन-घटनाग्रो का ही उसमें उल्लेख है। इसमें पहले की घटनाएँ हरिराय जी-लिखित 'भाव प्रकाश' तथा मियाँसिह-रचित 'भक्त विनोद' में मिलती है। दोनों में कुछ भी साम्य नहीं दिखाई देता। 'भाव-प्रकाश' में विजत घटनायें सत्य मानी जाय तो 'भक्त-विनोद' की कल्पित पड़ जाती है। दोनो की घटनायें नीचे दी जाती है।

'भाव प्रकाश' में सूरदास जी को ब्राह्मएा-कुलोत्पन्न बताया गया है। इनका जन्म दिल्ली के पास सीही ग्राम में हुग्रा था। पिता का नाम नहीं दिया गया है। इन्होंने शुकदेव के समान जन्म से ही संसार के बन्धनों को तोड़-

१ 'सूर निर्णय', पृष्ठ ७४।

२. " पृष्ठ ७५।

३. " पृष्ठ ७६।

४. सीही को कई विद्वान् पहले मथुरा में मानते थे, परन्तु एक तो 'भाव प्रकाश' में स्पष्ट उसकी स्थिति दिल्ली के पास बताई है तथा विट्ठलनाथ जी के समकालीन कवि प्रारानाथ ने अपने ग्रन्थ 'ग्रष्ट सखामृत' मे यही स्थल माना है। ग्राज के प्राय सभी विद्वानो को यही मत मान्य है।

कर वैराग्य घारण कर लिया था। घर-बार छोड़कर दूर किसी ग्राम के बाहर एक घने ग्रीर हरे-भरे वृक्ष के नीचे रहने लगे। यहाँ ये ग्रायु के १८ वर्ष तक रहे। ये लोगो को ज्योतिष के ग्राधार पर फल बताया करते थे, जो प्रायः सत्य निकलता था। ग्रास-पास के लोगों को इन पर बहुत श्रद्धा हो गई थी। यही रहकर इन्होने संगीत भी सीखा।

ख्याति बढ़ने से लोग दूर-दूर से श्राकर शिष्य बनने लगे। श्रानेवाले लोग इन्हें घन श्रादि श्रपंण करते जिस पर उनका पेट पलता था। एक दिन इन्हें ससार में फेंसने का घ्यान श्राया। इसका इन्हें दुःख हुग्रा। सम्पत्ति को स्वप्नवत् त्यागकर एक दिन वे उस गाँव से चले गए तथा कुछ दिन मथुरा रहकर गौ घाट पर स्थायी रूप से रहने लगे। यहाँ उनका विद्याध्ययन तथा संगीत का श्रम्यास चलता रहा। यहाँ वे ३१ वर्ष की श्रवस्था तक रहे।

'भक्त-विनोद' के अनुसार ये पिछले जन्म में यादव जाति के थे जब कि इन्हें वृन्दावन-धाम देखने की उत्कट इच्छा हुई। इच्छा पूर्ण होने का वरदान मिला। आगामी जन्म में मथुरा प्रान्त में किसी ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए। ये जन्म से ही अन्धे थे और वाल्य-काल से ही स्रदास नाम से प्रसिद्ध थे। एक समय माता-पिता वृन्दावन की यात्रा करने गये, स्रदास का वहाँ इतना मन रमा कि वे लौटने को तंयार नहीं हुए। वहीं सत्संग, भगवद्-सेवा में समय विताने लगे। अन्धे होने के कारण एक दिन घूमते-घूमते किसी कुएँ में गिर पड़े। किसी ने इनकी खोज-खबर न ली। भगवान् ने अन्त में करणावश इनका उद्धार किया। वाहर निकालकर वे हाथ छुड़ाकर भागने लगे। इस पर स्रदास जी ने कहा:

अव तो वलकरि छोर कर चले निवल कर मोहि। . पै मन तें टूटो न जव, तब देखो प्रभु तोहि।।

श्रपने भक्त के व्यंग्य-वचन सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रपने हस्त-स्पर्श-मात्र से उनकी श्रांखें खोल दीं। दर्शन पाकर सूर को महान् श्रानन्द हुआ। उन्होंने श्रीकृष्णे से वरदान माँगा कि जिन नेत्रों से श्रापको देखा उनसे श्रव संसार देखने की इच्छा नहीं। भगवान् ने 'तथाऽस्तु' कहकर श्रांखें वन्द कर दीं।

इसके पश्चात् की घटनायें 'साहित्य'लहरी' के वंश-परिचय वाले पद में क्प-पतन की घटना से प्रारम्भ होती है। दोनों में कूप-पतन का कारण दिया है परन्तु दोनों का कारण भिन्न है। कौन-सा प्रामाणिक है, कहा नहीं जा सकता।

#### दीक्षा के पश्चात्

श्राचार्य जी से दीक्षित होने के पश्चात् का जीवन 'चौरासी वैष्णावों की वार्ता' में दिया है। भगवान् का वरदान प्राप्त करके सूरदासजी स्थायी रूप से गौ घाट पर रहने लगे। वहाँ वे नित्य विनय के पद गाया करते थे।

तृतीय यात्रा के समय दक्षिण-दिग्विजय प्राप्त करने के पश्चात् वल्लभा-चार्यजी स्थायी रूप से गृहस्थाश्रम स्वीकार करके श्रड़ेल में रहने लगे थे। इसी समय उन्होंने श्राचार्य पद ग्रहण किया।

'वार्ता' के अनुसार एक समय उन्हे अड़ेल से जज जाना था। यात्रा में वे गौ-घाट पर ठहरे। वहाँ सूरदास की ख्याति सुनकर मिलने की इच्छा प्रकट की। सूर ने आचार्य के पाडित्य एवं दिग्विजय की प्रशंसा सुनी थी। उनसे सहर्ष मिलने चले गए।

मिलने पर श्राचार्य जी ने उन्हें कुछ गाने को कहा। सूरदासजी ने विनय के दो पद सुनाए। सुनकर श्राचार्य ने कहा कि सूर होकर ऐसे घिघियाते क्यों हो ? कुछ भगवान् की लीलाश्रों का वर्णन करो । सूर ने कहा: "जो महाराज हौ तो समस्तत नाही।" तब श्राचार्य जी ने उन्हें सम्प्रदाय के श्रनुसार दीक्षा दी तथा भागवत के दशम-स्कन्ध की संक्षेप में कथा सुनाई: "ताते सूरदास जी को नवधा-भित सिद्ध भई। तब सूरदास जी ने भगवत-लीला वर्णन करी। श्रनु-कमिंगाका ते सम्पूर्ण लीला फुरी…श्रीर ताही समय श्री महाप्रभून के सन्निधान पद कियो। सो पद, राग बिलावल।" "चकई री चिल चरण सरोवर जहाँ ने प्रेम वियोग।"

श्राचार्य श्रपने साथ सूर को गोकुल ले गए। वहाँ नवनीत त्रिया के दर्शन कराये। वहाँ भी सूरदास ने कुछ पद गाए: "सोभितं कर नवनीत लिए।" यहाँ श्राचार्य जी ने भागवत् की सम्पूर्ण लीला सूर के हृदय में स्थापित कर दी। कुछ दिन यहाँ रहने के पश्चात् श्राचार्य ब्रज गये। वहाँ गोवर्धन पर स्थापित श्रीनाथ जी के सूर को दर्शन कराये। तब सूर ने पद सुनाया: "श्रव हौ नाच्यो बहुत गोपाल।" फिर से विनय का पद सुनकर श्राचार्य ने कहा श्रव तो तुम्हारे हृदय में कुछ श्रविद्या रही नहीं, श्रव कुछ भगवान् के यश का वर्णन करो। तब सूरदास ने "कौन सुकृत इन ब्रज-वासिन को।" यह पद गाया। श्राचार्य प्रसन्न हुए, तथा सूर को मन्दिर का कीर्तन-भार सौंप दिया।

#### दीक्षा का समय

इतना तो निश्चित है कि सूरदास श्रीनाथजी की स्थापना के पश्चात् तथा

श्राचार्य की ग्रड़ेल से व्रज की यात्रा के समय गी-घाट पर श्राचार्य के शिष्य हुए थे। यह यात्रा दक्षिण-दिग्विजय के सवत् १५६५ के पश्चात् हुई थी।

श्रीनाथजी का स्थापना-संवत् भी निश्चित नहीं है। श्री घीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है कि "सवत् १५५२ की श्रावण सुदी ३ बुधवार को श्रीनाथजी की स्थापना गोवर्धन के ऊपर एक छोटे से मन्दिर में हुई। स० १५५६ की चैत्र सुदी २ को पूर्णमल्ल खत्री ने वडा मन्दिर वनवाने का सकल्प किया" एक लाख रुपये खर्च करने पर भी ग्रर्थाभाव के कारण वह श्रपूर्ण ही रहा। वीस वर्ष पश्चात् जव पूर्णमल्ल खत्री को व्यापार मे तीस लाख रुपये का लाभ हुग्रा तव इसी वर्ष सं० १५७६ में श्रधूरा मन्दिर पूरा हुग्रा, तथा वल्लभाचार्य जी ने इस मन्दिर मे श्रीनाथजी की स्थापना की।" इस तरह श्रीनाथ जी के मन्दिर वनने की तीन तिथियाँ हमारे सम्मुख है। श्री घीरेन्द्रजी श्रीनाथ की स्थापना तिथि १५७६ मानते हैं।

श्राचार्य शुक्ल जो ने भी स्थापना-तिथि संवत् १५७६ मानी है तथा इसी के परचात् श्राचार्य जी की निघन-तिथि संवत् १५८७ श्रीर सूरदास का शरण-काल संवत् १५८० माना है। यही तिथि श्रन्य विद्वानों ने भी मानी है। परन्तु श्री मीतल ने श्रीनाथ की स्थापना संवत् १५५६ में मानी है। दिक्षण-दिग्विज्य संवत् १५६५ में तथा श्रङ्गल में गृहस्थाश्रम स्वीकार करने के परचात् एक समय श्रीनाथ जी की मन्दिर-व्यवस्था के लिए ब्रज जाते हुए मार्ग में सूर का शिष्य होना वताया है।

उपर्युषत वात की पुष्टि में उन्होने 'वल्लभ-दिग्विजय' का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब वे ब्रज से अड़ेल वापिस श्रा गए तब गोपीनाथजी का जन्म हुआ। यह जन्म सम्वत् १५६७ माना जाता है। इस यात्रा में उन्हें साल-छः महीने श्रवव्य लगे होगे। श्रतएव सूर का वार्ग-काल सम्वत् १५६७ ही ठहरता है।

१५७६ के शररा का खण्डन उन्होंने सूर के "श्री वल्लभ दीजै मोहि

१. श्रीनाथ जी का इतिहास, श्री धीरेन्द्र वर्मा।

२ 'सूरदास', प० शुक्लजी पृष्ठ १३८।

३ 'सूर सीरभ' श्री मुन्शोराम शर्मा तथा 'संक्षिप्त हिन्दी नवरत्न', श्री मिश्र-वन्धु ।

४ 'ग्रप्टछाप परिचय'।

५. 'सूर निणंय', पृष्ठ ६४।

बधाई" पद के ग्राधार पर किया है। ग्रापका कहना है कि यह पद सूर ने विट्ठलनाथ जी के जन्म के समय बनाया था। विट्ठलनाथ जी का जन्म सम्वत् , १५७२ का है। इसके पहले वे ग्रवक्य कारण गए होंगे, तभी तो यह पद गाया।

#### श्रकबर से भेंट

श्रीनाथ जी का कीर्तन करते हुए सूर ने सहस्रो पद बनाए। सूर की प्रसिद्धि सर्वत्र फ़ैल गई। तत्कालीन भारत-सम्नाट् श्रकबर ने भेंट की इच्छा प्रदिश्तित की। भेंट के समय श्रकबर ने सूरदास से श्रपना यशोगान सुनना चाहा तब सूर ने "मना तू किर माघो सो प्रीति" गाया। श्रकबर बहुत प्रसन्न हुश्रा श्रीर बोला कि मुक्ते परमेश्वर ने इतना बड़ा राज्य दिया है, सब मेरा यश गाते हैं, तुम भी कुछ गाश्रो। तब सूरदास ने "नाहिन रह्यो मन में ठौर" यह गाया। तदनन्तर सूरदास विदा लेकर मन्दिर में श्रा गए।

'राम-रिसकावली' के लेखक ने भेंट का स्थान दिल्ली माना है परन्तु कोई भी विद्वान् इसे मानने को तैयार नहीं है। कोई-कोई भेंट का स्थान फतहपुर सीकरी मानते हैं, परन्तु यहाँ कुम्भनदास से भेंट हुई थी, सूर से नहीं।

'मुन्तियात श्रबुलफजल' श्रबुलफजल के लिखे समय-समय पर के पत्रों का संग्रह है। इनमें एक पत्र ऐसा है जो श्रबुलफ़जल ने वनारस के सूरदास को लिखा था। सूरदास को बनारस का करोड़ी कष्ट देता था जिसकी शिकायत दरबार में की गई थी। जिसके उत्तर में उपर्यु क्त पत्र था। इस पत्र में सूरदास को शिकायत करने व बादशाह से मिलने प्रयाग श्राने को कहा है।

बा॰ राधाकृष्णदास के श्रनुसार बनारस व ज़ज के सूर एक ही है तथा सूर-श्रकबर की प्रयाग में भेंट हुई थी।

श्रकबर सम्वत् १६०० तथा संवत् १६६१ में प्रयाग गया था। सम्वत् १६४० के लगभग तो सूरदास का देहान्त हो चुका होगा, यदि जीवित भी मान लिया जाए तो श्रायु के १०० वर्ष में एक वयोवृद्ध विरक्त महात्मा का शिकायत करना तथा इतने बूढ़े को श्रकबर का प्रयाग बुलवाना श्रस्वाभाविक मालूम होता है।

श्रीमद्भागवत की श्रणुभाष्य भूमिका में संवत् १६२८ के लगभग श्रकबर का मथुरा जाना लिखा है। हरिराय जी ने श्रपनी वार्ता की टीका में भेंट का स्थान मथुरा लिखा है। 'श्रष्ट सखान की वार्ता' में लिखा है कि श्रकबर को

१. 'अष्टछाप' (सूरदास की वार्ता), सं० श्री घीरेन्द्र वर्मा।

जब सूर से मिलने की इच्छा हुई तब उनकी खोज के लिए गोवर्घन पर एक चर भेजा गया, ज्ञात हुम्रा कि सूरदास जी मथुरा गए हैं।

संवत् १६२३ में विट्ठलनायजी गोवर्धन से कहीं बाहर चले गए थे। इसी समय उनके पुत्र गिरिधर जी श्रीनाथ की मथुरा ले गए। साथ में सूर भी चले गए। संवत् १६२१ में तानसेन दरबारी गायक हुए। इन्हीं की प्रेरिए। से प्रकबर ने सूर से मिलना चाहा था। ग्रतः हम कह सकते हैं कि संवत् १६२३ ग्रीर संवत् १६२५ के बीच ग्रकबर ग्रीर सूरवास की भेंट मथुरा में हुई होगी।

### सूर-तुलसी-मिलन

संवत् १६१६ के लगभग गोस्वामी विट्ठलनाथ जी जगन्नाथ पुरी की यात्रा को गए। साथ में सूरदास जी भी थे। रास्ते में कामतानाथ पर्वत पर सूर ने तुलसी से भेंट की। बाबा बेनीमाधवदास जी ने इसका कुछ पिनतयो में वर्णन किया है:

> सोलह सो सोलह लगे कामद गिरि ढिंग वास । शुचि एकात प्रदेश मेँह ग्राये सूर सुदास ॥ ग्रादि . (मूल गोसाईं-चरित)

#### ग्रष्टछाप में स्थापना

गोस्वामी विट्ठलनाथ ने जब पुष्टि-सम्प्रदाय का श्राचार्यत्व ग्रह्ण किया तब संवत् १६०२ में श्रपने सम्प्रदाय के सर्वश्रेष्ठ ग्राठ कवियों की एक 'ग्राट-(जाप' की स्थापना की जिसमें ४ ग्राचार्य वल्लभ के श्रीर ४ इनके शिष्य थे। वे क्रम से इस प्रकार हैं—

(१) सूरदास, (२) कुम्भनदास, (३) कृष्णदास, (४) परमानन्ददास, (३) गोविंद स्वामी, (६) नन्ददास, (७) छीत स्वामी, (८) चतुर्भु जदास।

इन ग्राठों किवयो में सूरदास का स्थान सर्वोच्च था। ग्राज हमें राधाकृष्ण का जो भी कुछ हिन्दी-काव्य प्राप्त है उसमें ग्रष्टछाप सबसे ग्रधिक सरस, प्रभावशाली, भिवत से परिपूर्ण व चिरस्थायी है तथा इसमें भी सूरदास जी का 'सूर सागर' सर्वश्रेष्ठ है।

निधन-संवत्—जन्म-संवत् के समान ही सूर का निधन-संवत् भी ग्रत्यन्त विवाद-ग्रस्त है । संवत् १६२० से १६४२ तक का लम्बा ग्रन्तर सूरदास का निधन-संवत् माना जाता है।

पं० शुक्ल जी १६०७ में 'साहित्य लहरी' का रचना-काल मानकर उससे दो वर्ष पूर्व 'सूर सारावली' का मानते हैं जब कि सूर की आयु ६७ वर्ष की थी। अर्थात् सूर का जन्म १५४० में मानकर अनुमान से ८०-८२ वर्ष की आयु मानकर निधन-सम्वत् १६२० मानते हैं। यही श्री सान्याल जी का मत है।

श्री मुन्शीराम शर्मा कुछ प्रमाणों के श्राधार पर सूर का सं० १६२० से श्रागे १६२८ तक जीवित रहना मानते; हैं।

- (१) पं० द्वारिकाप्रसाद मिश्र (भू० पू० गृहमन्त्री, मध्यप्रदेश) की कुछ खोजों से विदित होता है कि श्री विटुलनाथ सं० १६१६ से १६२१ तक ब्रज के बाहर यात्रा में रहे। सं० १६२० में रानी दुर्गावती की राजधानी गढ़ा में उन्होंने अपना विवाह किया। गढ़ा से प्रयाग होते हुए स० १६२२ में मथुरा पहुँचे और सं० १६२३ मे गुजरात की यात्रा करने चले गए। यदि सं० १६२० में सूरदास की गृत्यु यानी जाए तो गो० विटुलनाथ सम्प्रदाय के महान् प्रभावी भक्त व किंव की मृत्यु के पश्चात् उसी वर्ष कैंसे ब्याह करते।
- (२) श्रकबर को सूरदास से मिलने की इच्छा तब हुई जब उन्होंने तानसेन द्वारा सूरदास कां एक पद सुना था। तानसेन स० १६२१ में दरबार में श्राए। श्रतः सूरदास सं० १६२१ के पश्चात भी जीवित थे।
- (३) ऊपर श्रकबर-भेंट के प्रसंग में बताया जा चुका है कि यह भेंट मथुरा में सं० १६२३ के पश्चात् हुई, श्रतएव सूर १६२३ के पश्चात् भी जीवित थे।
- (४) 'श्रीमद्भागवत्' के श्रणुभाष्य की भूमिका से ज्ञात होता है कि श्रकवर स० १६२८ में काशी गया। हरिराय जी ने वार्ता की टीका में काशी में ही भेंट का होना लिखा है। सं० १६२६ में श्रकवर की पुत्र हुआ था। सम्भव है इसी खुशी में तीर्थ-यात्रा के लिए श्रकवर निकल पड़ा हो तथा सूर से मथुरा में भेंट हो गई हो। इस हिसाब से सूर का जीवित होना सं० १६२८ तक श्रनुमानि होता है।
- (५) गो० विट्ठलनाथजी का स्थायी बज-वास सं० १६२८ है। वार्ता से ज्ञात होता है कि इस समय श्रीनाथजी के कीर्तन से श्रवकाश मिलने पर कभी-कभी नवनीतिंप्रया जी के दर्शनार्थ गोकुल जाया करते थे। यह बात 'श्रष्ट-सखान की वार्ता' से भी पुष्ट होती है। इससे सिद्ध होता है कि सं० १६२८ तक सूरदासजी जीवित थे। 2

कुछ ग्रन्य विद्वान् इससे भी ग्रागे संवत् १६६० तक सूरदास का जीवित

१. इस ब्याह का समय 'ग्रष्टछाप परिचय' में १६२० सं० बताया है । पृष्ठ १२ ।

२. 'अष्टछाप परिचय', पृष्ठ ५४-६३।

रहना मानते हैं।

श्री मीतल जी ने कृष्णदास का एक 'वसन्त' क्रीड़ा का पर उद्घृत किया है जिसमें ग्रष्टछाप के खिलाड़ियों में स्रदास का भी नाम है। साथ ही गोसाईं के पुत्र घनश्याम का भी नाम है। ये सं० १६२६ में हुए थे। इनकी ग्रायु वसन्त के समय कम-से-कम १० वर्ष मानकर स्रदास्जी का सं० १६३६ में जीवित रहना सिद्ध किया है। इसी तरह स्रदास का एक राज-भोज वाला पर भी उद्घृत किया है। इसे श्री मीतल नवनीतित्रया के राज-भोग के समय गाया हुग्रा बताते है। यह राज-भोग सादे जेवनार के रूप में १६४० में हुग्रा था। ग्रतएव स्रदास सं० १६४० तक उपस्थित थे।

इस तरह सूरदास का निधन सं० १६२० से लेकर १६४० तक माना जाता है। सं० १६२० वाला मत शुद्ध श्रनुमान के आधार पर स्थापित किया हुआ है अतएव उसके पश्चात् सूर का निधन कब हुआ यह नहीं कहा जा सकता। उपर्युक्त श्रनुमानों से उनका स० १६४० तक जीवित रहना सिद्ध किया जाता है।

'चौरासी बैष्एवों की वाती' में सूरदास जी के मरण-काल का वर्णन दिया गया है। गों० विट्ठलनाथजी जब श्रीनाथजी का पूजन, श्रुंगार श्रादि करते तब सूरदास पद गांकर सुनाया करते थे। एक दिन सूरदास जी को श्राप ही से जात हो गया कि मुक्ते अब संसार छोड़ना है। इसलिए रास-लीला के स्थान पारसौली में चले गए। वहाँ श्रीनाथजी के मन्दिर की ध्वजा को दंडवत् करके आचार्य जी का स्मरण करते हुए इस आज्ञा से लेट गए कि अन्त समय में श्रीनाथजी के दर्शन होगे।

दसी समय गोसाईं जी ने सूरदास को मिण-कोठा में कीर्तन करते हुए न सुनकर पूछताछ की। भक्तजनों ने सब वृत्तांत कह सुनाया। गोसाईं जी समभ गए कि आज सूरदास जी नश्वर शरीर छोड़कर नित्य शाश्वत वृन्दावन धाम जा रहे हैं, उन्होंने वहाँ उपस्थित समस्त भक्तों से कहा कि "पुष्टि मार्ग का जिहाज जात है जा़को कछू लेने होय तो लेज और जो भगदिच्छा ते राजयोग आरती पीछें रहत है तो मैं हूँ आवत हो।" गोसाईं जी का आदेश पाकर

१. 'सूर निर्णय', पृष्ठ ६६ से १०२।

२. वही, पृष्ठ ६६।

३. वही, पृष्ठ १००-१०१।

४, '५४ वैष्णवो की वार्ता'।

भक्तजन चले गए तथा पूजा समाप्त करके गोसाई जी भी थ्रा पहुँचे। पहुँचते ही खबर पूछी। सूरदास ने दण्डवत् करके "देखो-देखो हरिज़ का एक सुभाव" यह पद गाया। पद सुनकर् गोसाई जी प्रसन्न हुए। तब चतुर्भु जदास ने कहा कि सूरदासजी ने भगवद्यश-वर्णन तो जीवन-भर किया पर महाप्रभून का यश वर्णन नहीं किया। तब सूरदासजी ने कहा कि मंने महाप्रभु और भगवान् में कुछ अन्तर ही नहीं समभा। दोनों का यश-गान कुछ भिन्न-भिन्न थोडे ही है। ऐसा कहकर "भरोसो इन दृढ चरणन केरो" यह पद गाया। इसके पश्चात् उन्हें मूर्छा थ्रा गई और उनका "चित श्री ठाकुर जी को श्रीमुख तामे करणा रस के भरे नेत्र देखे।" तब गोसाई जी ने सूरदास से पूछा कि तुम्हारे नेत्र की वृत्ति कहाँ है। उत्तर में यह पद सुनाया, जो उनका श्रन्तिम पद कहा जाता है:

खजन नैन रूप रस माते ।

इस पद की समाप्ति के ग्रनन्तर सूरदास जी ने ग्रपना नक्वर कारीर त्याग दिया। इसमें तथ्य कहां तक है, कहा नहीं जा सकता।

# ञ्चात्मपरक भावभूमि

पश्चिम के पण्डितों ने काव्य की परिधि बनाते हुए, न जाने क्यों, धार्मिक ग्रीर ग्राध्यात्मिक कृतियों को उससे बहिल्कृत-सा कर दिया है ग्रीर ब्लेक, बार्जीनग-जंसे दार्शनिक किवयों को भी उनका उचित ग्रासन देने में संकोच करते हैं। स्वय ही संसारी भावनाग्रों में ग्रधिक लिप्त होने के कारण उन्होंने काव्य का उत्कर्ष लोक-व्यापार में ही ग्रधिक मान लिया है; नहीं तो वे साहित्य ग्रीर कलाग्रों के उस मौलिक तथ्य को स्पष्ट ग्रवश्य करते जिसके भाधार पर उनका यह काव्य-वर्गीकरण ठहरा है। उन पंडितों ने उच्च दर्शन को मानवीय मनोधिज्ञान की ग्रपनी बनाई हुई व्याख्याग्रों की तुलना में तुच्छ स्थान प्रदान किया है ग्रीर ग्रपनी इस ग्राविष्कृत साइकॉलाजी के सामने ज्ञान-विज्ञान की हैंसी उड़ाई है। इसी कारण वे भारतीय ग्रीर संम्पूर्ण प्राच्य साहित्य को ग्रिधकांश में प्रत्युक्तिपूर्ण ग्रीर ग्रवास्तिक मानते हैं ग्रीर उस पर ग्रलंकृत भाषा, कृत्रिम भाव ग्रीर ग्रनहोनी कल्पनाग्रों का लांछन लगाते हैं।

हमारे देश में भी काव्यं की कोटियां बनाई गई है, पर उनका उद्देश्य बन्धन नहीं है। श्रवसर के श्रनुसार वे श्रिधक-से-ग्रिधक विस्तार कर सकती हैं, जिसमें लोकिक श्रोर श्राध्यात्मक भावना-जगत् श्रभेद-भाव से सिन्नहित हो सकता है। हमारे यहाँ के प्रायः समस्त श्रेष्ठ कवियों ने श्रपने देश का मूल दर्शन दृढ़ भाव से ग्रहण कर रखा है, जिससे हमारी कविता का सम्पर्क श्रथं, धर्म श्रीर काम से ही नहीं, मोक्ष से भी श्रटूट बना रहा है। श्रादिकाव्य रामायण क्रींच-क्रोंची की कथा से श्रारम्भ होकर राम (पुरुष) के स्वर्गारोहण श्रीर

सीता (प्रकृति) के पाताल-प्रवेश में समाप्त होता है। यह इस बात का साक्षी है कि हमारे श्रादिकवि ने तुच्छातितुच्छ लोक-घटना से लेकर उच्चतम दार्श-निक तत्त्व का समन्वय एक ही रचना के अन्तर्गत किया है। यही हमारे यहां की प्राचीन काव्य-परिपाटी रही है। महाकवि कालिदास ने प्रपने काव्यो में श्रृङ्कार की सीमा स्पर्श कर ली थी, किन्तु ऊँचे-से-ऊँचे ग्राध्यात्मिक ग्रनुभवों को भी रचनाओं में उतारा है। 'ग्रभिज्ञान-शाकुन्तल' को तो सात समुद्र पार का ब्रष्टा कवि गेटे श्रपनी श्रद्धांजिल भेंट करता है—"इसमें पृथिवी (प्रकृति) स्वर्ग (पुरुष) से मिलने आ गई है और दोनो परस्पर मिलकर एक हो गए है।" परवर्ती काल के श्रालंकारिकों ने श्रवश्य लौकिक भावों को ही श्रपनी श्रात्मा का सूत्र पकड़ लेने दिया था, परन्तु ऐसा समय कभी नहीं श्राया जब कोई भी साहित्य का पंडित यह कह सकता कि धर्म श्रीर दर्शन के तत्त्वों से रिक्त काव्य ही एक-मात्रे श्रेष्ठ काव्य है। इस काल में भी लौकिक शृङ्गार ग्रौर देव-श्रुद्धार की दो कोटियाँ बनी ही रहीं; कभी भी काव्य का श्रानन्द केवल लौकिक म्रानन्द नहीं माना गया। निम्नातिनिम्न संसारी वस्तु से भी उच्चाति-उच्च श्रध्यात्य-तत्त्व का संसर्ग करा देना, श्रपने साहित्य की एक बड़ी विशेषता रही है।

कान्य का क्षेत्र भावों की क्रीड़ा-भूमि है, कविता के इस मूल स्वरूप को हम सभी स्वीकार करते हैं। यह तो काव्य ग्रौर कलाग्रो की पहली कोटि है जिनके ग्रभाव में उसका ग्रस्तित्व ही ग्रसम्भव है; किन्तुं इसके ग्रतिरिक्त किसी दूसरे कोटि-क्रम की आवश्यकता नही है। भावों का उद्रेक कविता द्वारा होना चाहिए यह स्रनिवार्य है, किन्तु स्रोर कुछ स्रनिवार्य नहीं। भावो की व्यंजना घ्वनन, ग्रिभिन्यक्ति यही कविता ग्रीर कला का व्यक्तित्व है, परन्तु हम यह कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारे भाव ये ही हैं इतने ही है अथवा ऐसे ही होने चाहिएँ। प्रत्येक मनुष्य की घारखाएँ उसकी प्रकृति के श्रनुसार बनती हैं; प्रत्येक देश के भाव उसके विचार श्रौर उसके दर्शन की कोई इयत्ता नहीं है। श्राज श्रंग्रेज जाति श्रथवा पश्चिमी विचार-प्रगाली में जो भावनाएँ श्रत्युक्तिपूर्ण समभी जाती हैं, कल वे ग्रपना रूप बदल सकती हैं। एक के लिए जो ग्रत्युक्तिपूर्ण है, दूसरे के लिए उससे बढ़कंर सत्य, सुलभ और स्वाभाविक कोई दूसरी वस्तु नहीं । जिस देश और काल की जैसी अभिक्वि होगी, उस देश की कविता भी वैसा ही वेश धारण करेगी। यदि यूरोप में स्वाभाविकता के ना पर यथार्थ प्रकृति के चित्रगा, जन-साधारण के लोक-व्यवहार के दर्शन ग्रौर व्यक्ति-गत विशेषताश्रों के निरूपएं को ही उत्तम कला समभते हैं, तो यह उसकी

नई यनोवृत्ति का ही परिणाम है। यह परिग्णाम निश्चय ही अचिर और अनित्य है, क्योंकि इसके आधार में परिवर्तन संभव है।

काव्य श्रीर कलाश्रों में प्रदक्षित रूपों श्रीर तज्जनित भावों के विषय में किसी प्रकार के विशेष्य-विशेषण के लिए स्थान नहीं है। सुष्टि के श्रपार भाव-भेद श्रीर रस-भेद को हमें समभ लेना चाहिए। यदि हम किसी देश के किसी समय के किसी कवि की काव्य-कला को असम्भव कहते हैं, तो यह हमारा ही अज्ञान हो सकता है, क्यों कि हमने उस घारएग-भूमि में पहुँचने की चेष्टा नहीं की, न उस मनोवृत्ति का ग्रध्ययन किया जिसके द्वारा उस कवि ने उस 'ग्रसम्भव' वस्तु को प्रत्यक्ष सम्भव कर दिखाया है। श्रीर श्रशुद्ध तो वह कदापि नहीं, क्योंकि कवि के शुद्ध अन्तः करण से उसकी निष्पत्ति हुई है। हमें प्रत्येक देश के विचारों को ग्रपने देश के विचारों की कसौटी पर कसकर अपना 'फतवा' निकालने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि विचारों की भूमि एक दूसरे से निरपेक्ष श्रौर स्वाघीन हो सकती है। यदि हममें इतनी व्यापक सहानुभूति है कि हम किसी कवि की कविता को उसके देश-काल ग्रौर व्यक्तित्व के विकास के श्रनुसार देख सकते हैं; यदि हमने उस विचार-भूमि की भाँकी पाई है, जिसे देखकर उस कवि की भ्रात्मा में कविता उद्वेलित हो उठी थी; तो साहित्य-समीक्षा की इसी सर्वोत्तम ग्रौर एक-मात्र तथ्यपूर्ण प्रणाली का उपयोग हमें करना चाहिए। हमारे लिए सबसे सुन्दर उपाय यही है कि हम कवि की श्रात्मा में श्रपनी श्रात्मा को मिलाकर-विकास की प्रत्येक दिशा में उसके साथ तन्मय होकर-उसका अध्ययन आरम्भ करें; अन्यथा यदि पश्चिम से पूर्व को यह कहा जाता है कि तुम्हारी भाषा अलंकृत, तुम्हारे भाव अस्पृत्य, और तुम्हारी कल्पना ग्रतिशयोक्तिपूर्ण है; तो पूर्व से पश्चिम को यह प्रतिष्वनि जायगी कि तुम्हारी भाषा भोंडी, तुम्हारे भाव भौतिक ग्रौर कल्पना केवल श्रीपचारिक है।

एक ग्रौर बाँघ, जो किवता-कला के चारों ग्रोर बाँघा जाता है, जिससे ग्रपने देश के दर्शन ग्रौर सूर की वास्तिविक भावना का परिचय प्राप्त करने में बाधा पड़ सकती है, रूप का बाँघ है। कहते हैं, कलाएँ रूपवती हैं; वे रूप की ही ग्रीभव्यिकत कर सकती हैं, ग्ररूप की नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि कलाएँ रूपवती हैं, परन्तु यह तो केवल वाक्-छल है कि वे रूप की ही ग्रिभव्यिकत कर सकती हैं, ग्ररूप की नहीं। इस ग्रनोखी बात को साहित्य-तत्त्व कहकर प्रचार करने से एक बड़ा विक्षेप यह पड़ेगा कि भारत के उच्चतम ग्रात्म-दर्शन को काव्य में श्राकर तिरस्कृत होना पड़ेगा। जो ब्रह्म रूप ग्रौर श्ररूप दोनों के

ऊपर, श्रनिर्वचनीय है, उसका भी किवता की प्रणाली से निर्वचन करने की चेष्टा हमारे यहाँ बहुत समय से की जा रही है। कहना चाहिए कि हमारा प्राचीन भिक्त-साहित्य ग्रधिकांशतः ऐसा ही है। मूर्त में यदि श्रमूर्त की व्यंजना न हो सकी, तब तो हमारे धर्म की एक महत्त्वपूर्ण परम्परा ही नष्ट हो गई। भारत की भावना-धारा इतनी ग्रधिक रहस्यमयी है कि कृष्ण का ग्रवतार रूप में न केवल सगुण भगवान की वरन सगुण-निर्गुण के ऊपर जो परात्पर पर- ब्रह्म हैं, उनकी लीला भी हुई है। जृष्ण का श्रवतार भी क्या हमारे दर्शनशास्त्र के श्रनुसार श्रवतार था? नहीं, वे तो ग्रवतार लेने के सदृश प्रकट होते से दीख पड़े थे। इतने ही से समभाना चाहिए कि इस देश की किवता केवल रूप का प्रत्यक्षीकरण करके श्रपने दर्शन के श्रनुकूल नहीं बन सकती। श्रवश्य ही यदि कृष्ण-काव्य से कृष्ण के भक्तों की तृष्ति होती है—होती क्यों नहीं—तो तभी होती है, जब उस काव्य में रूप की ही नहीं, रूप-श्ररूप दोनों की ग्रौर दोनों के परे जो तत्त्व है, उसकी भी व्यंजना होती है।

श्रव हम भारतीय विचार-घारा के प्रवाह के साथ-साथ सूर के काव्य-प्रवाह की गति देख सकते हैं। वह काल भिवत के प्लावन का था। कहा जाता है कि भगवान् कृष्णद्वैपायन व्यास को वेदान्त-सूत्रों श्रौर गीता का प्रवचन करके भी जब शान्ति न मिली, तब उन्होंने श्रीमद्भागवत की रचना करके परम शान्ति को कर-तल-गत किया। यह भागवत भिनत का अपूर्व ग्रन्थ है। इसमें पण्डितों की परीक्षा होती है, इसकी भाषा को श्रीमद्वल्लभाचार्य जी ने 'समाधि-भाषा' कहा है। ये ही वल्लभाचार्य महाराज सूरदास के दीक्षा-गुरु थे श्रीर इन्होने सूर को श्राज्ञा दी थी कि वे भागवत की ही कथा को भाषा के पदों में गाकर सुनाएँ। सूर के पदों की भी भागवत की ही 'समाधि-भाषा' समभनी चाहिए। यों तो समाधि में भाषा कहाँ है श्रोर भाषा में समाधि कहाँ, परन्तु श्रीमद्भागवत तथा इन पारदर्शी भक्तों का ऐसा ही प्रयास था कि जो सम्भव नहीं था उसे भी सम्भव कर दिखाया। ज्ञान की चरम साधना समाधि है, किन्तु वह समाधि मीन है। ज्ञान की इस मीन समाधि के ही समकक्ष (भक्तों के लिए तो उससे भी बढ़कर) भिकत की मुख समाधि की कल्पना आचार्य बल्लभ ने की, जो परम भ्रानन्दमयी है। ज्ञान के द्वारा भ्रात्मा की मुक्ति होती है, परन्तु वह भिक्त घन्य है जो मुक्त आत्माओं की 'समाधि-वार्गी' सुनने का अवसर देती है। मायावृत संसार के रूप-श्ररूप में व्याप्त ग्रीर उसके परे कृष्ण-रूप का साभात्कार जीवन की चरम उपलब्धि है, किन्तु उस कृष्ण-रूप का भवतार, उस अवतार का दर्शन, उसकी लीलाओं का अवरए-कीर्त्तन ये और भी रहस्य-

मयी ग्रीर मीठी कल्पनाएँ हैं।

सुर की यह परम निगृढ भिक्त की साधना जब कविता में प्रपनी सिद्धि पाती है-जिव हिमालय के हिम-खंड द्रवित होकर जल-धारा वनते हैं, जो जल-धारा गगा-तमुना म्रादि के रूप में देश का शुष्क हृदय सींचती, म्रसंख्य कंठो की तृषा शान्त करती है—तब उसका क्या स्वरूप होता है, यह देखना चाहिए। हम देखते हैं, कि उनकी कविता गेय पदों के रूप में है, जैसे एक-एक लीला के , प्रनेक छोटे-छोटे भाव-चित्र खींच लिये गए हों। इन पदों में शब्द की साधना के साथ-साथ स्वर की भी परम उत्कृष्ट साधना है। जैसे शुद्ध भावनामय, लयकारी ये पद है वंसा ही तन्मयकारी इनका संगीत है। कविता के रहस्य से श्रवगत विद्यायियो को यह विदित होगा कि गीत-काव्य में छोटे-छोटे पदी द्वारा सुन्दर मनोरम भाव-मूर्तियाँ प्रंकित की जाती है; इनमें से सब प्रकार की कर्कशता बहिष्कृत की जाती है; गेय पदो की भावना प्रायः कोमल होती है श्रीर एक-एक पद मे पूर्ण होकर समाप्त हो जाती है। सुर श्रादि भक्तों की वह भावना, जो ग्रारम्भ में भगवान् के गुएों का गान करती है, फिर ग्रवतार रूप में उनकी लीलाओं का कीर्तन करती है, फिर वियुक्त होने पर उनके , प्रति स्रश्रु-वर्षा करतो है, 'उत्तरोत्तर मृदुल, कोमल स्रौर करुए हो उठी है। गीत-काव्य को दृष्टि से ये पद उत्तम कोटि से कहीं नीचे नहीं उतरते।

परन्तु सूर-जैसे भिक्त-विद्वल किव के लिए यह सम्भव नहीं था कि वे वस्तु रूप में कृष्ण के बाल्य-काल से लेकर वियोग-काल तक के चिरत का चित्रण कर देते—श्रपने हृदय के उमड़ते हुए श्रानद को दबा लेते। प्रायः प्रत्येक पद की श्रन्तिम पंक्ति में उनकी प्रेमातुर भावना मुखर हो उठी है—इसका रहस्य वे ही समभोंगे जो भागवत की समाधि-भाषा का रहस्य समभते हैं। पिश्चमीय साहित्य-समीक्षक इन श्रन्तिम पिक्तियों को श्रसंगत श्रीर श्रसभव कह सकते हैं। उनका यह श्रारोंप हो सकता है कि ऐसा करने से कृष्ण-चित्त के भिन्त-भिन्न वर्णनों का स्वाभाविक सौन्दर्य बहुत श्रशों में नष्ट हो जाता है। श्रभी कृष्ण उत्पन्न होकर मां की गोद भी नहीं छोड पाए कि सूर के 'स्वामी' बन बैठे! श्रभी वे गो-चारण करते हुए भी श्रपने सहचरों हारा भयभीत किए जाते हैं, श्रभी उन्हें 'जगत् के प्रभु' की पदवी मिल गई। यशोदा उन्हें उनकी शरारतों के लिए दड वया देती हैं, 'त्रिभुवननाथ को नाच नचाती' है! श्रतः उन श्रालोचकों के विचार में ये सब पद पाश्चात्य गीतों की भाँति कोमल श्रीर मधुर भावों से नहीं भरे; वे श्रद्भुत, श्रस्वाभाविक श्रीर श्रसम्भव हैं।

भारतीय रस-शास्त्र की प्रचलित पढ़ित भी इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार

की द्विविधाएँ उत्पन्त करती है। रस-शैली के अनुसार प्रत्येक महाकाव्य में एक प्रधान रस और उसके अंगीभूत अनेक रस होते हैं। सूरदास के पदों का एक महाकाव्य मानने में शास्त्र की क्या आज्ञा है? प्रबन्ध रूप में न सही, मुक्तक रूप में 'सूरसागर' सर्वत्र एक उद्देश—एक महत् उद्देश—रखता है। वह उद्देश है कुष्ण का ही गुण-गान। महाकिव सूर ने अपने आर्म्भिक विनय के पदो में यह प्रदिश्तत किया है कि वे उन्हीं कृष्ण की लीला का वर्णन करने को उद्यत हो रहे है जो चराचर-नायक, ईशों के ईश और स्वय व्यापक विभू हैं। यह केवल ऐसा निर्देश तहीं है जैसा काव्यों के रचयिता अपने-अपने नायकों के सम्बन्ध में कर देते है कि वे किसी देवता के अवतार, आसमुद्र पृथ्वी के पालक चक्रवर्ती सम्राट् हैं। सूर ने आत्मा के उत्कट विश्वास से कृष्ण की ईश्वर-रूप में अर्चना की थी, उनके सभी निर्मित पद इसके साक्षी हैं।

कविवर सूर की यह काव्य-चातुरी विशेष रूप से प्रशंसनीय है कि वे ब्रज के चित्रपट पर कृष्ण का चित्र श्रंकित करने के पहले विनय के पदों में उसकी भूमिका उत्तम रीति से बाँध लेते हैं। सूर के कृष्ण को साहित्य-शास्त्र श्रयने धीरलित (श्रिधकांश में कृष्ण धीरलित माने गए हैं) या धीरोदात्त नायक की कोटि में रखने का सहसा साहस नही कर सकता। यद्यपि उक्त शास्त्र के श्रमुसार कृष्ण ही विविध लीलाश्रों के श्रालम्बन ठहरते हैं श्रीर उद्दीपन की भी सम्पूर्ण सामग्री है, किन्तु सूर के श्रारम्भिक विनय के पदों से ही उनकी भाव-भूमि श्रसाधारण रीति से ऊपर उठ जाती है श्रीर उनके लीला-गीतों में तो माधुर्य भावना श्रलीकिक सीमा पर पहुँच जाती है।

यदि सूर का पद-संग्रह साहित्य-शास्त्र के अनुसार एक काव्य-राशि माना जाय तो इसका प्रधान रस क्या है? उत्तर यही है कि इसका प्रधान रस साहित्य-शास्त्र की रस-कोटि में नहीं आता—वह अलौकिक रस है। यद्यपि साहित्य-शास्त्र सब रसों का आनन्द 'अलौकिक' सानता है किन्तु सूर के काव्य का आनन्द इस 'अलौकिक' से भी अलौकिक है। यह आनंद और किसी कारण नहीं, सूर की कृष्ण-भावना के कारण अलौकिक है। तुलसी के राम, सूर के कृष्ण—भक्त कियों के जो-जो नायक हुए हैं—सबने काव्य-जगत् की प्रचलित विधियों का अतिक्रमण-सा किया है। इन कवियों की यह अद्भुत कला है कि ये अपने स्वतन्त्र अधिकार से ऐसे नायक का अवतरण करते हैं जो चराचर-नायक है। कृष्ण के चरित और राम के चरित में राम और कृष्ण सम्पूर्ण काव्य का—नायक, उपनायक, सब पात्रों सब घटनाओं का—एक सूत्र से सचालन करते हैं। 'रामचरितमानस' में रास के अतिरिक्त जिस किसी ने जो कुछ किया है राम की ही प्रेरणा से। हनुमान ने

समद्र लाँघकर लंका जला डाली--'उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालिह खाई। मंथरा ने राय-वनवास का प्रस्ताव किया, क्योंकि गिरा (वाणी, जो राम की वशर्वातनी है) उसकी मीति फेर गई थी। रावरण ने सीता र का हरण किया, युद्ध मे प्रवृत्त हुम्रा—यह भी विधिवशात् (विधि भी राम ही हैं)। सुमित्रा लक्ष्मरा को राम के साथ वन भेजती हुई कहती है, 'तुम्हरे भाग्य राम बन जाही, दूसर हेतू तात कछ नाही ।' यहाँ लक्ष्मण का भाग्य भी राम के श्रतिरिक्त ग्रीर कोई नहीं। 'पूजनीय, प्रिय परम जहाँ ते मानिय सकल राम के नाते।' पूजनीय ही नहीं अपूजनीय भी, हेय भी; प्रिय ही नही, अप्रिय भी, निन्द्य भी: राम के ही नाते माने जाते हैं। 'उमा दाख्योषित की नाई, सर्वाह नचावत राम गुसाई ।' गोस्वामी तुलसीदास ने तो श्रपने 'रामचरितमानस' में शिव-पार्वती, भरहाज-याज्ञवल्य श्रौर गरुड-काकभुशण्डि की तीन-तीन कथाएँ बैठाल दी हैं, जिनका एक-मात्र प्रयोजन रायचरितमानस को प्रविकल राममय बना देना है। उन लोगों ने उसे वैसा बना भी दिया है। महात्मा सूर भी कृष्णमय श्रानन्द में विभोर होकर प्रत्येक गान की श्रन्तिम पंक्तियो में अपनी श्रात्मा उन्हे सर्मापत कर देते हैं। यह भी गोसाईंजी की वही श्राख्यान की-सी बौली है। वह प्रवन्ध के भीतर है, यह मुक्तक में; बस यही अन्तर है।

यद्यपि कृष्ण की अलौकिक लीलाओं के सामने प्रचलित साहित्य-शास्त्र श्राश्चर्य-चिकत-सा है, तथापि सुर का काव्य उत्तम कविता के गुरा से विभूषित, साहित्य-कला का परिष्कार ग्रीर पुरस्कार करने वाला भी है। सुर की ग्रनन्य तन्मयता स्वयं ही कविता की एक श्रेष्ठ विभूति है। उनकी मधुर भाव की उपासना उनके काव्य को यों ही जुसुम-कोमल बना देती है। परन्तु सूर की पवित्र भावना से काव्य-कला जिस रूप में उज्ज्वल हो उठी है, वह भी हमारी आंखो के सामने है। प्रचलित साहित्य-शास्त्र के पंडितो ने अपने पांडित्यवश जो सीमाएँ वना ली थी, सूर की कविता ने उन्हे नया विस्तार श्रीर नया जीवन-दान दिया। साहित्य-शास्त्रियो के दिये जीर्ण वस्त्रो का त्याग करके कविता नवीनवसना दृष्टि से सामने आई। एक सबसे बड़ा शुभ कार्य जो सूर ने किया, यही था कि उन्होने हमारे माहित्य-शास्त्र की ग्रांखें खोल दीं ग्रीर सीमा के स्थान पर निस्सीम सौन्दर्भ की भलक दिखा दी। इतना ही नहीं, कलाग्री के क्षेत्र मे सूर ने श्रौर भी उत्तमोत्तम प्रयोग किये हैं। काव्य श्रौर कलाश्रो का श्रानंद श्रलीकिक करके मान लिया गया था, परन्तु यह केवल मानी हुई वात ही थी। जब से देश के वास्तविक दृष्टि वाले कवियो का समय बीता तब से काव्य की श्रलीकिकता उत्तरोत्तर क्षीए ही पड़ती गई। कवियो के मानस केवल लौकिक शृङ्गार से

रँगे होने के कारण काव्य के जो तेल-चित्र निर्मित हुए वे समाज की मिलन भावनाथ्रों के संसर्ग से घूसरित होकूर श्रीर भी विकृत हो गए। कवियों ने वह कला विसार दी जो विविध रसों में एक उदात्त श्रलों किक रस निष्णन्न करती थी। उन दिनों के किव-चित्रकारों ने श्रपनी चित्रभूमि को जिस रग में रंगा उस पर चित्र भी उसी रग के बनाए। कला की सब बारी कियां भला दी गईं। कहीं भी नवीन उन्मेष नहीं था। जब सूर ने अपनी तूलिका उठाई; उन्होंने विनय के पदों में 'सूरसार' की भिवतमयी श्राधार-भूमि विशेष चमत्कार के साथ तैयार की श्रीर उल पर कृष्ण की श्रुद्धारमयी मूर्ति श्रपनी सम्पूर्ण श्री-शोभा के साथ श्रद्धित की। चित्रकला के ये रंग हिन्दी में सूर द्वारा श्राविष्कृत है। इन पर सूर की छाप लगी है—इस छाप से वे पहचाने जाते हैं।

सीमा में निस्सीम की भ्रत्नक थ्रौर विविधता में एकता, कवि सूर की इतनी ही कला-समृद्धि नहीं है, उन्होने माइकेल इजिलो की भाति कला में धर्म की शक्तिपूर्ण भावना भी सन्तिहित कर दी है। यह सूर के स्वर की विशेषता है कि जो कृष्ण नख से शिख तक सौन्दर्य की मूर्ति हैं वे ही हमारी स्तुति के विषय बन गए। कलाम्रो का शृङ्गार पवित्र हो उठा, क्योंकि सूर की वाएी का उससे स्पर्श हो गया। ये ही कृष्ण जब दूसरे कवियों के हाथ में पड़े, तो नायिकाम्रो के म्रामोद-विषय, भ्रष्टयाम भ्रौर षड् ऋतुम्रो के ग्रालम्बन एव निम्न भावनाम्रो तक के प्रेरक बन गए; किन्तु सूर के हाथ में वे सर्वत्र पूत-सर्वत्र पावन-- बने हुए है। कला का रूप स्त्री रूप है। वह भावों की प्रतिमा है। अपनी समस्त श्री-शोभा के साथ जब वह मोहिनी वेश धारए करती है, कविगरा उसे जब प्रपनी सम्पूर्ण सौन्दर्य-राशि से श्रलंकृत कर देते है, तब कौन है जो भ्रचल बना रहे! यह कवियों के भ्रधिकार की बात नहीं है कि वे इस कला-कामिनी का स्त्री-स्वरूप बदल सकें; परन्तु इस कामिनी की मर्यादा की रक्षा तो सदैव कवियो के ही अधिकार में रही है। बहुतों ने इसकी मर्यादा की रक्षा की है, बहुतों ने नहीं की। सुर ने न केवल इसे निष्कलंक रखा है, अपनी पवित्र भावनाओं का अर्घ्य देकर उसे महिमामयी बना दिया है।

यद्यपि सूर का काव्य कृष्ण के निर्विषय भक्तों के ही सम्यक् आनन्द का हेतु है, परन्तु काव्य और कलाओं के सत्पात्र पाठक भी अपने-अपने मनोनुकूल उससे रस प्राप्त करते है। कला की सर्वश्रेष्ठ सार्थकता यही है कि उसका तत्त्व तो पारदर्शी रिसक जनों को ही प्राप्त हो किन्तु उसका सामान्य आनन्द सर्व-जन-मुलभ बन जाय। आदि के विनय के पदों को पढ़ कर यदि भगवान्

की महत्ता का बोध हो सके, फिर उन्हीं महान् की कृष्ण रूप की प्रतिमा बृद्धि श्रीर हृदय को स्पृहरणीय बन जाय, तो यह कम सफलता नहीं है।, कृष्ण की लोक-लीलाओं में यदि 'श्रद्भुत श्रीर श्रलौकिक' का मिश्रण हमें रुचिकर नहीं है तो भी हम उस स्वच्छ भावना का रस ले सकते हैं जो एक मनोरम बालफ की श्रनुरंजनकारिणी क्रीड़ाश्रो से हमें मिलता है। यदि हम 'सर्व कृष्णमय जगत्' की धारणा करके सूर के काव्य से तादात्म्य नहीं जोड़ सकते तो भी झज-मंडल के रास-रिसक, क्रीड़ाकारी कृष्ण श्रीर मथुरा के कर्तव्य-परायण, श्रनन्त-विरही कृष्ण की तुलना करके कि विस्तारमयी भावना पर मुग्ध हो सकते है। काव्य श्रीर कलाएँ जितना कुछ हमारी भावनाश्रो का मार्जन श्रीर प्रक्षालन कर सकती हैं—सूर का काव्य उसके किसी श्रंश में कम नहीं करता। जो कुछ तल्लीनता का सुख, व्यापक भावना का सौन्दर्य है, वह सूर के काव्य में भी पूर्ण है। इसके श्रितिरक्त सूर के काव्य में जो श्रलौकिक श्रध्यात्म है वह श्रिधकारियों के लिए सदैव सुरक्षित है।

मनोविज्ञान के पण्डितों को सूर के काव्य में जो कुछ ग्रसंगति श्रनुभव होती है, उसकी भी विवेचना ग्रावश्यक है। ग्रारम्भ में जब सूर प्रतिज्ञा करते हैं कि वे सगुए। के पद कहेगे तब हम भ्राशा करते है कि वे भगवान् के गुएगों का गान करेंगे। विनय के पदों से यह गान प्रारम्भ होता है, किन्तु इतने गुण-गान से ही कवि की लालसा नहीं मिटती। वह कृष्ण की श्रवतारणा करता है श्रीर तब वे ही कृष्ण काव्य में हमारे सामने श्राते हैं। साहित्यिक मनोविज्ञान के विद्यार्थी को सुर का यह चमत्कार बहुत ग्रधिक रुचेगा कि उन्होने 'ग्रकथ, ग्रनादि, अनन्त, अनुप' गुरामय भगवान् को कृष्एा-रूप में अवतरित किया है । इस श्रवतार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पड़ता है कि कृष्ण, श्रतिशय श्राकर्षण-सम्पन्न श्रीर तेजस्वी वनकर हमारे सम्मुख श्राते हैं। जैसे विन्दू में सिन्ध के समा जाने की कल्पना सत्य हो गई हो, ऐसा ही चमत्कार-बोध होता है। पाइचात्य साहित्य में भी प्रतिमा के भीतर विराट् रूप भरने की चेष्टा की गई है। महा-काव्यों में प्रायः सर्वत्र, श्रीर उपन्यास, नाटक श्रादि सामान्य साहित्य में भी कितनी ही श्रसाघारण प्रभावशालिनी, शक्तिमयी श्रौर सुन्दर मूर्तियाँ श्रंकित की गई हैं। वाइरनं-जैसे प्रेमिक कवि को भी 'चाइल्ड हेराल्ड' की विशाल सृष्टि करने की साव थी श्रीर रोम्याँ रोलां ने तो श्रपने 'जॉन किस्टोफर' नाम के उदात्त पात्र में तत्कालीन संस्कृति का पूरा स्वरूप ही भर दिया है, किन्तु यदि काव्य-कला श्रौर मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो सूर के कृष्ण का श्रवतरण इससे भी कहीं अधिक चमत्कारी और शक्तिपूर्ण अनुभव होगा।

हमारी ग्रांखों में कृष्ण की बाल-लीलाग्रों की विद्युत् कींघ भरने लगती है। यदि उनका इस रूप में प्रवतार न होता तो इस कींघ से हम विचत ही रहते। यह विद्युद्धेग कृष्ण की छिव में कहीं से स्थिरता या जडत्व नहीं ग्राने देता। उनकी लघु, सिज्जत, ग्रलंकृत मूर्ति भी हमें ग्रद्भुत तेजस्विनी दीख पड़ती है। इसमें ग्रस्वाभाविकता कहाँ है? इस मूर्ति की ग्रर्चना में यदि सूर पदो की ग्रन्तिम पंक्तियों द्वारा श्रद्धा के कुसुम चढ़ाते है तो इसमें ग्रसंगित क्या दीख पड़ती है? हमारे मनों में भी प्रायः वैसी ही भावना उत्पन्न होती है। कृष्ण के रूप-लावण्य को 'ग्रवतार' की ग्रालोक-धारा सहस्रगुरा दीप्तिमती बना देती है। क्या ग्राइचर्य यदि यशोदा के 'कन्हैया' सत्य ही सूर के स्वामी हों?

कृष्ण का जन्म-कर्स दिन्य है, शास्त्र के इस निरूपण को सूर ने कैसी रामबाण विधि से हृदयंगम करा दिया है! नायक कृष्ण ब्रज के समस्त निवासियों की दृष्टि के केन्द्र-विन्दु बन गए हैं, यह तो श्राश्चर्य की बात नहीं। वे यशोदा के 'प्रिय ललन', ग्वाल-बालों के 'सखा सहचर' श्रौर सूर के 'स्वामी' हैं, यह सब संगत है। परन्तु वे यह सब होते हुए भी इनमें से कुछ नहीं हैं—यही श्राश्चर्य है! उन्होंने गोपियों का सहवास किया, पर उनका त्याग भी क्या ही श्राश्चर्य है! उनकी लीलाएँ—उनके व्यवहार—सब कैसे विचित्र हुए। वंशी बजाकर मोह लिया श्रौर तब निराधित छोड़कर चले गए! रास-रचना, चीर-हरण सब मस्तिष्क में एक मनोरम श्राधात करते हैं—एक श्रनोखी चेतना उत्पन्न करते हैं—श्रौर काव्य में तो इनकी मनोहारिएगी छवि भलकती ही है।

मनोविज्ञान की दृष्टि से सूर के क्रुल्णावतार का अध्ययन करने वाले यह भी अनुभव करेंगे कि जगत् माया और मिथ्या ही नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान् की लीलाएँ हुई हैं। दार्शनिक ब्रह्म की सत्ता में जगत् की भी सत्ता मानते हैं। परन्तु जब कृष्ण का अवतार हुआ तब तो जगत् की सत्ता और महिमा बहुत ही बढ़ गई। वह भगवान् का लीला-निकेतन बन गया। सूर आदि भक्तों की कविता से दूसरा निष्कर्ष यह निकाला गया कि कृष्ण वास्तव में मनुष्य शरीर धारण करके अवतरित हुए और उनके जीवन में वे सब घटनाएँ घटों। इससे मनुष्य का शरीर भी अधिक महिमामय बन गया, क्योंकि भगवान् इसे धारण किया। फिर कृष्ण की प्रत्येक लीला को उनका वास्ताविक कृत्य मानकर मनुष्ये की उनमें एक विशेष प्रकार की अभिष्ठिच उत्पन्न हो गई। संगीत और नृत्य आदि कलाओं को एक नवीन प्रेरणा प्राप्त हुई जिससे उनकी प्रगति में विशेष सहायता मिली। अकबर और शाहजहां के दरबार में इन कलाओं का जो सुन्दर विकास हुआ और लोकिक समृद्धि की जो एक नई ही धारा बही, उसमें

सूर ग्रादि की दिन्य किवता का कम प्रभाव नहीं पड़ा। कृष्ण की लीलाग्रो का चित्रण ग्रीर गायन समाज में एक नई ग्रास्था लाया। इस प्रकार भक्तवर सूर की किवता से जनता के मन में फैसे-कैसे संस्कृार उत्पन्न हुए यह मनो-वैज्ञानिक ग्रीर ऐतिहासिक ग्रमुसंधान का विषय है। काव्य-विवेचन में तो मनोविज्ञान का प्रसंग इस कारण ग्रा पड़ा है कि इसका ग्राधार लेकर ग्रमेक ग्रालोचक सूर की किवता पर जो दोष लगाते है, उनके निराकरण की ग्राव-इयकता थी।

यह सत्य है कि मनोविज्ञान की इस जाँली से सूर-जैसे कवियों की कविता की सामान्य दिशा भले ही दिखा दी जाय, उनका सम्यक्-दर्शन नहीं प्राप्त किया जा सकता। उन भक्त कवियो की राम ग्रीर कृष्ण ग्रादि की कल्पना कितनी श्रप्रतिम थी, कहा नहीं जाता। कहने को सूर सगुरा का गुण-गान करने बैठे है, पर न तो उनके गुणो की अवधि है न इनके गान की। इनके लिए यह जगत् राममय श्रीर कृष्णमय है तथापि जगत् के सब व्यापार मिथ्या ही हैं। सर के पदों में प्रेम की कितनी मार्मिक व्यथा है किन्तू साथ ही उनकी विरक्त श्रात्मा का भी कैसा निर्मल प्रतिबिंब है ! श्रनुराग-विराग की सम्पूर्ण वृत्तियाँ राम-कृष्ण को अर्पण करने के उपरान्त भी इन कवियो को कविता लिखने की साध हुई थी, तभी तो उसका मर्म पाना दुष्कर हो पड़ता है। राम श्रीर कृष्ण सव सद्वृत्तियों के श्राधार है, परन्तु तब ग्रसद्वृत्तियों का श्राधार कौन होगा ? वे ही राम और वे ही कृष्ण उनके श्राधार हुए। वे उनके श्राचार भी है, श्राघेय श्रौर श्राघार-श्राघेय से परे भी हैं। 'राम-चरित-मानस' में देव श्रीर दानव दोनो ही पक्षों की सब शक्तियाँ—प्रत्येक किया-कलाप-राम की ही प्रत्यक्ष या भ्रप्रत्यक्ष-प्रेरणा से संचालित होती हैं। कहने-सुनने में यह श्रसंगत लगता है पर तुलसी का श्रांतरिक निष्कर्ष तो यही है कि राम की प्रेरणा से ही रावण सीता का हरएा करता है, फिर उनसे लड़ता है, श्रीर मारा जाता है ! जगत् में जो कुछ भला है, वूरा है, सबका संस्थान राम में है। सूरदास के श्राचार्य वल्लभ के मन में भी बह्म (कृष्ण) ही कर्ता श्रीर ब्रह्म (कृष्ण) ही भोक्ता है। कृष्ण ही कृष्ण के साथ रास रचते हैं जैसे वालक अपने प्रतिविव को लेकर कीड़ा करता है। यह सब मनोवैज्ञानिको के लिए इन्द्रजाल है, परन्तु यहाँ के सन्त कवियो की यही प्रमुख धारएग है, जो उनके काव्य में च्यक्त हुई है। इसी श्रनन्य तन्मयता का साक्षात्कार करके काच्य के दार्शनिक श्रालोचको ने सूर श्रादि भक्तो की कविता में ईश्वर, जीव श्रीर जगत् के तात्त्विक सम्वन्य की खोज-बीन श्रारम्भ की है। हमने भी उक्त श्रालोचकों की

इस प्रतीक-उद्भावना की चर्चा की है।

प्राकृतिक उपमाएँ, सहज सुन्दर स्वाभाविक चित्र, ये सब सूर को सुखद थे, किन्तु सबसे श्रधिक सुखद तो थे कृष्ण, जिनमें इन्होंने ग्रपने को भुला दिया था। 'राम-चरित-मानस' में तुलसीदास ने वाल्मीकीय रामायण की कथा लेकर घटना-मोलिकता का तिरस्कार कर दिया। सूर भी भागवत् की कथा पदो में गाकर इन दिनों के 'मौलिक-कवि' के श्रासन को त्याग चुके। इन कवियो का उत्कर्ष सच पूछिए तो नव-नव प्राकृतिक चित्रगों में उतना नहीं है जितना भावना का विस्तार करके उसे रासमय और कृष्णमय बना देने में है। लौकिक उनसे बाहर नहीं ग्रौर ग्रलीकिक जितने भी सम्बन्ध हैं सब राम-कृष्ण के सुत्र से है, लोक-परलोक, आचार-विचार, सब धर्म, सब कर्म कृष्ण तक हैं। प्रकृति भी-प्राकृतिक सब वस्तुएँ भी-कृष्ण के सामने कोई अस्तित्व नही रखती। महात्मा सूर के दीक्षा-गुरु ग्राचार्य वल्लभ ने, कृष्ण के गीत को भी, नृत्य को भी, ग्रानन्दमय-बह्यानन्दमयं-स्वरूप दे दिया था। ब्रह्म सत्, चित् श्रौर ग्रानन्द स्वरूप है। कृष्ण परब्रह्म के श्रतिरिक्त ग्रौर कोई नही। गोपिकाग्रो का-- जीवो का-श्रानन्दगुरा जाग्रत हो उठा तब वे भी कृष्ण से भिन्न नहीं रही। ऐसी एकान्त साधना का लक्ष्य रखने वाले ग्राचार्य वल्लभ-जैसे गुरु श्रीर महात्मा सूरदास-जैसे उनके गायक प्राकृतिक मनोविज्ञान का कहाँ तक निर्वाह कर सकते थे ?

ये भक्तारण सदैव एक ग्राइचर्यजनक ऊँचे स्तर पर एक ग्रनौिकक मन-स्थिति बनाकर भावनाग्रों के क्षेत्र में विचरण करते थे, ग्रत इन्हें सामान्य समीक्षाकार ठीक-ठीक समभ नहीं , सकते। एक परम रमणीय, ग्रपरिचित सी—समाधि की सी—परिस्थिति की सृष्टि करके उसमें ग्रद्धेत भाव से ग्रात्मा को रमा देना जिनके कवि-कर्म का बाना था, वे लोक-चित्रण की क्या चिन्ता करते? सर का एक पद है:

''जब मोहन कर गही मथानी।

परंसत कर दिध-माट नेति, चित उदिध, सैल, वासुिक भय मानी।"
इसमें प्राकृतिक के नाम पर एक व्यंग्य ग्रीर बाल-लीला के बदले एक
ग्रवम्भा-सा है। इन किवयों ने राम, कृष्ण ग्रादि की जैसी कल्पना की थी ग्रीर
ग्रपनी ग्रात्माओं को संसार की घारणा-भूमि से उठाकर जिस उच्च स्तर पर
ला रक्खा था, उसे देखते हुए साधारण मनःशास्त्र की प्रक्रियाएँ ग्रीर काल
की प्रचलित व्यवस्थाएँ ही उनमें मिलेंगी, ऐसी ग्राशा करना समीचीन नहीं है।
इन भक्तों की भावना जब राममय ग्रीर कृष्णमय हो गई थी तब इन्होने राम

ग्रीर कृष्ण की प्रीतिवश जो कुछ मानवीय वर्णन किया है, उसे ही वहुत सममःना चाहिए। काव्य के रहस्य से ग्रवगत तुलसी, सूर ग्रादि को छोडकर ग्रियकाश ग्रात्माराम भक्त तो ऐसे-ऐसे वीहड कथानक बाँधकर काव्य करते थे कि वे ग्रलोक प्रचलित ही वने रहे।

ग्रात्म-तृष्ति इनकी साध्य थी, कोरी किवता नहीं । जहाँ-जहाँ इनकी ग्रात्मा इन्हें ले गई, वहाँ-वहाँ ये गए। सूर ग्रौर तुलसी भाग्यवश काव्य-भूमि में ही वने रहे। सूर ने तो दृष्टकूटो में पहुँचकर एक बार काव्य-क्षेत्र से किनारा भी कसा था। किन्तु ग्रात्मा का रहस्य स्वयं भी सरस वस्तु है। इन किवयो ने खूब दिल खोलकर उस रस की वर्षा की। तीक्ष्ण-बुद्धि दार्शनिकों का मस्तिष्क जहाँ चक्कर काटता है, वहाँ इन भक्तों की बराबर पहुँच ग्रौर पैठ रही। तुलसी, सूर ग्रादि भक्तों की साधना कुछ ग्रौर ही थी। उनकी एक पक्ति पढ़कर भी ग्रात्मा की वीएा भंकार उठती है। ठीक स्थान पर ठीक स्वर उनकी वाणी से निकला था। उनमें बहुत-कुछ हमें प्राकृतिक मालूम होता है, मनोवेज्ञानिक के प्रकांड समीक्षाकारों को कुछ ग्रप्राकृतिक भी मालूम होता है! परन्तु इस प्राकृतिक-ग्रप्राकृतिक के ऊपर जाकर वह दिव्य ग्रात्माओं की किवता जिसे स्पर्श करती है उसे स्पर्शमांण-सी ही प्रतीत होती है।

## दाशंनिक पीठिका

वेदान्त, ब्रह्म-विद्या या मोक्ष-विद्या की जो श्रजल घारा इस देश में चिर-ाल से वहती चली आ रही है, महात्मा सूरदास अपने समय में उसके एक निष्णात कवि हो गए हैं। यदि हम श्रीमद्भागवत के ग्रघ्यात्म-ग्रन्थ होने में संदेश नहीं करते तो सूरदास जी के सूरसागर के सम्बन्ध में भी नहीं कर सकते। सूरसागर में श्रीमद्भागवत का सम्पूर्ण श्राशय ग्रहण किया गया है; यही नहीं, सूरदास जी महर्षि व्यास की उस रचना के रस में पूर्ण रूप से ग्रोत-प्रोत भी हो गए हैं। यद्यपि समय की दृष्टि से व्यास पूर्ववर्ती श्रोर सूरदास परवर्ती कवि हुए, तथापि जहाँ तक म्राध्यात्मिक भाव तथा साधना का सम्बन्ध है, दोनो में कोई विशेष ग्रन्तर दिखाई नहीं देता। यदि कुछ श्रन्तर है तो इतना ही कि सूरदास जी ने भागवत की श्रीकृष्ण-लीला का श्रधिक विस्तारपूर्वक वर्णन किया है भ्रौर उसमें कतिपय स्वतन्त्र किन्तु रसमय प्रसंग जोड़ दिए हैं। इन् नवीन प्रसंगों के कारण काव्य की वृष्टि से सूरसॉगर की मौलिकता वहुत वढ़ गई है; पर जहाँ तक मूल रस या भ्रानन्द की बात है, स्रदास का हृदय उसी उल्लास से भरकर छलक रहा है, जिससे व्यास का हृदय भरा हुआ है। इन दोनों की समरसता प्रत्येक सहृदय पाठक को स्वयं ही घ्रनुभव होती है । यह समरसता इसलिए नहीं है कि व्यास और सूरदास ने एक ही कर्योनक ग्रहरी किया या एक ही शैली की रचना की; यह इसलिए है कि दोनों ही कवि ग्रध्यात्म-विद्या में निष्णात महापुरुष हो गए हैं। इस दृष्टि से न<sub>्</sub> केवल भागवत ग्रौर सूरसागर, वरन् उपनिषद्, गीता, पुरास, भक्ति की सगुस-

निर्गा ग्रादि शाखाग्रों के प्रवर्त्तक कवि श्राचार्य रामानुज, मध्व, वल्लभ, चैतन्य, रामानन्द, कवीर, सूर, तुलसी सभी वाहरी रगों में श्रन्तर होते हुए भी भीतर एक ही रंग में रगे हुए हैं। पहले-पहल यह बात ब्राश्चर्यजनक-सी प्रतीत होती है; पर यदि हम इन ग्रन्थो भीर ग्रन्थकारो का समुचित श्रध्ययन करें तो हमारी शका अवश्य दूर हो जाएगी। यद्यपि उपनिषद् फुटकर क्लोकों और सम्वादों के रूप में है, गीता महाभारत-महाकाव्य का श्रंग तथा वीर श्रीर शान्त रस की समन्वयात्मक कृति है, श्रीमद्भागवत में प्रेम की प्रधानता पाई जाती है; इस प्रकार कवीर निर्गुणोपासक ग्रीर सूर सगुणोपासक कहे जाते हैं तथा तुलसी में श्रनन्य भिवत-रस से भीगी हुई नीति श्रीर कर्तव्य की जीवन-व्यापिनी शिक्षा प्राप्त होती है। परन्तु ये सब बाहरी या व्यावहारिक भेद हमें इनकी श्रन्तरंग एकता की भलक देखने से रोक नहीं सकते। इनमें से एक-एक के श्राघार से कई-कई सम्प्रदाय तक प्रचलित हो गए हैं, पर साम्प्रदायिकता के रहते हुए भी इनमें एक व्यापक साम्य यह पाया जाता है कि ये सभी एक ही महान् सत्य या सार सत्ता (वह सगुएा हो या निर्मुएा) के प्रति ग्रनन्य भाव से ग्राकित हुए है ग्रीर उसी केन्द्र की श्रीर उनकी सारी भावना लिची हुई है। उसी केन्द्र पर उनका सम्पूर्ण काव्य-प्रसाद खड़ा हुआ है। उपनिषदों में वह केन्द्र बहुा, गीता और भागवत में भगवान् श्रीकृष्ण, रामायए में श्रीराम तथा कबीर ग्रादि सन्तो की वाणी में 'निगुंण' है,। इन केन्द्रों में विद्वानी को सूक्ष्म वृष्टि से देखने से, सम्भव है, बहुत-कुछ अन्तर भी दिखाई दे, पर इनका यह ऐक्य किसी प्रकार भुलाया नहीं जा सकता कि ये सभी श्राध्यात्मिक श्राघार पर स्थित है श्रौर श्रध्यात्म के श्रानन्द में लीन भी हैं। गीता के उपदेशक भगवान् श्रीकृष्ण श्रपने शिष्य श्रौर सखा श्रर्जुन को योगस्य होकर युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भागवत् में माता यशोदा की गोद में वाल-केलि करते, गोप-सखाओं के साथ वन में विचरते तथा प्रियतमा गोवियो को लेकर भाति-भाति की रसमयी लीलाएँ रचते हैं। गीता की शैली श्रीजपूर्ण श्रीर प्राञ्जल तथा भगवान् की प्रसादपूर्ण श्रीर श्रलंकृत है। साहित्य की दृष्टि से एक का स्थायी भाव उत्साह तथा दूसरे का रित कहा जा सकता है, किन्तु हैं ये दोनो ही अध्यात्म-परक । इसी प्रकार कवीर की निर्गुण-भक्ति तथा समाज-सम्बन्धी चूभते हुए व्यंग्य श्रौर तुलसी की सग्ग-भक्ति तथा समाज की संरक्षराशील गम्भीर वृत्ति में ऊपर से बहुत-कुछ विष-मता दिखाई देती है तथा इन दोनों के वीचों-वीच सूर की प्रेममयी वाणी समाज की निम्न जातियों के प्रति सहानुभूति का स्रोत लिए हुए वह रही है। ये अपरी

निगाह से परस्पर भिन्न प्रतीत होते हैं श्रीर इनमें रगों-रूपों का भेद है भी, परन्तु इन रंगों-रूपों के भीतर एक अन्तरंग एक्य अपनी हढ़ता में सुस्पष्ट ग्रीर व्यापकता में अगाध, अपनी मर्मस्पश्चिता के द्वारा हमें वश में कर लेता है। यह ऐक्य आत्मिक ऐक्य है श्रीर यह आत्मिक ऐक्य ही वेदान्त की प्रसिद्ध परिभाषा है।

वेदान्त का स्वरूप साहित्य की दृष्टि से वही है जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने:

कीन्हे प्राकृत-जन-ग्रुन-गाना । सिर धुनि गिरा लगति पछिताना ।।

पंक्तियों द्वारा प्रदिशत किया है। इस हिन्ट से साहित्य के दो विभाग किये गये हैं। एक ग्राध्यात्मिक या सन्त साहित्य ग्रौर दूसरा लौकिक या प्राकृत साहित्य। यदि एक में व्यक्त, वाल्मीकि ग्रौर कबीर, सूर, तुलसी ग्रादि प्रमुख महात्माग्रो की कृतियाँ हैं तो दूसरे में कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष, माघ, दण्डी, देव, विहारी प्रभृति बड़े-बड़े कविराज विराजमान है। एक में भगवान के स्वरूप का निदर्शन ग्रौर उनकी महिमा का वर्णन मुख्य है तथा ग्रन्य समस्त चर्चा उसी को ग्रनुर्वातनी है ग्रौर दूसरे में देश-काल की .परिस्थित का सूक्ष्म चित्रएा, सौंदर्य-निरूपएा तथा मनुष्य का ग्राचरण ही मुख्यतः प्रदिशत है। इन दोनो में मुख्य भेद यही है कि एक में भावना का केन्द्रीकरण भगवान के केन्द्र में किया गया है ग्रौर दूसरी का किसी ग्रादर्श-विशेष या परिस्थिति-विशेष में ही किया गया है ग्रथवा किसी काल-विशेष का हश्य दिखाकर ही काव्य की पूर्ति की गई है।

श्रध्यात्म श्रीर साहित्य के क्षेत्रों में इस प्रश्न को लेकर जो विवाद चले हैं उनकी श्रोर ध्यान देना हमारा प्रयोजन नहीं है। साहित्यिको की हिष्ट में काव्यानन्द बह्यानन्द सहोदर है श्रीर कालिदास, भवभूति श्रादि महाकवियों की रचना में वह श्रानन्द परिपूरित है। इसके साथ ही इन उत्कृष्ट कवियों में जो भावीत्कर्ष है वह भी श्रसाधारण श्रीर श्रलीकिक है। राम श्रीर कृष्ण का यशोगान करने वाले भवत क्या इसी कारण उच्च हैं कि उन्होंने श्रपने वर्ण्य विषयं का नाम राम श्रीर कृष्ण रखा है ? श्रथवा उनमें ऐसी भी कोई वस्तु है जो श्रन्य कवियों में नहीं पाई जाती। बहुत से किव राधा श्रीर कृष्ण की श्राड़ में श्रपने हृद्य के मिलन उद्गार ही प्रकट करते रहे हैं, तो क्या उनके उद्गारों की गणना श्राध्यात्मक साहित्य में की जा सकेगी? श्रीर जो वास्तव में उच्च-कोटि की प्रतिभापूर्ण किवता है वह इसिलए निन्द्य समभी जाय कि उसमें श्रध्यात्म कहे जाने वाले नपे-तुले नाम श्रीर भाव नहीं है ? इसका उत्तर

यही है कि इस प्रकार की विचार-भ्रान्ति ग्रध्यात्म का यथार्थ न समझने ग्रीर उसे धर्म-शास्त्रीय चर्चा-मात्र मानने के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती है।

श्रनिर्वचनीय श्रष्यात्म-तत्त्व संसार की सारी वस्तुश्रों से भिन्न है। उसकी साधना उन सम्पूर्ण लौकिक साधनाओं से पृथक् है, जो मन श्रीर बुद्धि द्वारा की जाती हैं। यह श्रात्मा की साधना परमात्मा की नित्य, श्रपरिवर्तनीय महान् सत्ता का साक्षात् होने पर ही सिठ होती है। इनकी सिद्धि हो जाने पर मनुष्य जीवन-मुक्त हो जाता है। उसे प्रपने नाशवान शरीर का भान नहीं रह जाता। ससार भी उसकी दृष्टि में नहीं रहता। एक-मात्र श्रात्मा ही की सत्ता रहती है। यह मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधक या भक्त सम्पूर्ण कर्मों से संन्यास ले लेता है; जल में स्थित निर्लेप कमल की भांति कर्म-क्षेत्र में रहने पर भी कर्म से उसका कुछ भी लगाव नहीं रह जाता। यह वैराग्य या श्रसलग्नता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्रपने यथार्थ स्वरूप का विवेक प्राप्त करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। इस विवेक द्वारा सारी श्रनित्य वस्तुग्रो से सम्बन्ध त्याग-कर वह एक ही नित्य सत्ता में विश्राम करता है। यह मुक्ति की स्थिति ही ययार्थ श्रानन्द की स्थिति है। इनकी साधना ज्ञास्त्रों में विधिपूर्वक बतलाई गई है। मुख्य साघनाएँ क्रमशः सांख्य (ज्ञानात्मक निवृत्ति), योग (क्रियात्मक निवृत्ति तथा भिनत (भावनात्मक निवृत्ति) हैं। भगवान् कृष्ण ने गीता में इन तीनो का ऐसा विशव समन्वय किया है कि परवर्ती काल में यह त्रिवेगी वेदांत गगा की प्रशस्त धारा के रूप में वहती रही है और इसने संसार के न जाने कितने वन्धन त्रस्त जनो को मुक्ति के श्रमृत-सिंघु की शाश्वत श्रानन्द-लहरियो के बीच पहुँचा दिया है।

वेदान्त-घारा का ग्रादि स्रोत से ग्रारम्भ करके श्रब तक का प्रवाह दिखाना यहाँ हमारे लिए नितान्त श्रेसम्भव है; तथापि महात्मा सुरदास इसी का 'दर्शन-मज्जन-पान' करते रहे हैं, यह विश्वास उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व हम पर श्रवश्य है। यद्यपि परम्परागत धारणाएँ, जो जनता में प्रचलित हैं। पूर्ण रूप से हमारे पक्ष में हैं तथापि कुछ श्रन्य प्रमाणों की भी श्रावश्यकता पड़ती है। श्रस्तु वेदान्त शास्त्र श्रुति-प्रतिपादित है। यह श्रुति ही है। इसका श्रारम्भिक विकास विद्वानों ने उपनिषद् में वतलाया है। गीता में इसका इतना सुन्दर स्पष्टीकरण किया गया है कि हमें पुनः पुनः उसकी शरण में जाकर वेदान्त तत्त्व को समभने की प्रवृत्ति होती है। पुराणों में वेदान्त के उत्कृष्ट स्वरूप का भित्तपूर्ण निर्देश किया गया है। मध्य काल के

कवियों, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, तथा ग्रन्य ग्रनेकों ने पुराग्-कथित ईश्वर-भावना का अनुसरण करते हुए उत्कृष्ट पद-रचना की है। शैव, शाक्त, चैष्णव श्रादि इस देश के सभी सम्प्रदाय वेदान्त से श्रपना सम्बन्ध सिद्ध करते हैं। यहे वेदान्त का माहात्म्य है। यद्यपि इन सम्प्रादायों में सिद्धान्त सम्बन्धी बड़े-बड़े भेद हैं, तथापि वेदान्त का आश्रय ग्रहण करके ये अपनी विविधता में एकता की स्थापना करते हैं। भगवान् शंकराचार्य वेदान्त के महान् उपदेष्टा हो गए हैं। उनका मत श्रद्धैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। उनका इतना म्रिधिक प्रभाव समाज के विचारों पर पड़ा कि प्रायः लोग शांडूर मत को ही - वेदान्त मानने लगे। यह प्रभाव इस बात से ग्रोर भी लक्षित होता है कि भग्वान् शङ्कर के पश्चात् वैष्एावों के अनेक आचार्यों ने विशिष्टाहैत, शृद्धाहैत, हैताहैत म्रादि भिनत-सम्प्रदायों में 'म्रहैत' शब्द को ज्यो-का-त्यों ग्रहण किया। इन वैष्णव सम्प्रदायों में निगुर्ण श्रीर लगुण दोनो प्रकार की उपासनाएँ प्रचलित हुईं। उदाहरएार्थ कव़ीर निर्गुणोपासक श्रौर सूर सगुणोपासक कवि-भक्त हुए। दोनों ही वैष्णव-शाखाओं के अन्तर्गत माने गए हैं श्रीर दोनों वेदान्त के पहुँचे हुए ज्ञाता भी कहे जाते है। इस प्रकार वेदान्त इस देश के धर्म-समन्वय के लिए सर्वोत्कृष्ट उपकरण सिद्ध हुआ है, यद्यपि उसकी एक सुनिव्चित विचार-धारा भी है ग्रीर वेदान्त-ग्रन्थी तथा उसके भाष्यकारों ने उस विचार-धारा की स्पृष्ट विवेचना भी की है। हम कह सकते हैं कि वेदान्तीय विचारों ने भारतवर्ष की प्रकृति पर ग्रधिकार कर लिया है श्रौर यहाँ के श्रधिकांश महापुरुष भिन्न-भिन्न समयो की प्रगतियो का श्रवुसरण करते हुए प्रधानतः इसी के अनुवर्ती हुए हैं।

यद्यपि वेदान्त-शास्त्र की उत्पत्ति वेद से ही है, तथापि यज्ञ-प्रधान वेदवाद से इसका ग्रध्कि सम्पर्क नहीं है। वेदिक यज्ञ, जो 'क्रिया-विशेष-बहुल' कहे गए हैं ग्रथात् जिन्में विधि ग्रौर निषेधो की ग्रधिकता है, वेदान्त के ग्रनुसार स्वर्गादि फलों को ही देने वाले हैं, वे मुक्ति के उपाय नहीं हैं। मुक्ति तो सहस्तु के ज्ञान से ही होती है। यह वेदान्त की प्राथमिक शिक्षा है। तत्पश्चात् वह सहस्तु की मीमांसा करता ग्रौर उसकी प्राप्ति के उपाय बतलाता है। इन उपायों में चाहे जितने भेद हों, परन्तु एक सार-सत्ता ग्रौर उसी के सम्बन्ध से मुक्ति वेदान्त की सार्वत्रिक शिक्षा है। मुक्ति-सम्बन्धी शास्त्र ग्रौर भी हैं जिन्हे वेदान्त स्वीकार करता है ग्रौर उन्हे ग्रपने रंग में रंगने का ग्रायोजन भी करता है। वे है सांख्य ग्रौर योगशास्त्र, जिनका प्रसंग गीता में ग्रायोजन भी करता है। वे है सांख्य ग्रौर योगशास्त्र, जिनका प्रसंग गीता में ग्रायोजन भी करता है। वे है सांख्य ग्रौर योगशास्त्र, जिनका प्रसंग गीता में ग्रायोजन भी करता है। वे है सांख्य ग्रौर योगशास्त्र, जिनका प्रसंग गीता में ग्रायोजन भी करता है। वे है सांख्य ग्रौर योगशास्त्र, जिनका प्रसंग गीता में

लेख में हम उनकी चर्चा न कर सकेंगे। वेदान्त का रूप स्पष्ट करने के लिए हमें सांख्य ग्रीर योग की थोड़ो-सी व्याख्या करनी ग्रावस्यक प्रतीत हुई है। सांख्य सुष्टि-विश्लेषएा का शास्त्र है। उसमें प्रकृति, पञ्चमहाभूत, पञ्चतन्मात्राएँ,---बुद्धि, मन, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा पंच कर्मेन्द्रियाँ ही सम्पूर्ण सुष्टि-वस्तु, स्वीकार की गई हैं। इनके अतिरिक्त पुरुष नामक सर्वश्रेष्ठ तत्त्व, जो चेतन श्रीर कटस्थ है श्रीर जिसके ससर्ग से श्रवेतन प्रकृति गुगों की साम्यावस्था को छोड़कर त्रिगुणात्मिका सृष्टि के रूप में प्रकट होती है, पच्चीसवाँ तत्त्व है । यह तो सांख्य का वस्तु-निर्देश है। उसका मुक्ति-निर्देश निवृत्ति-मूलक है। जब मनुष्य सृष्टि के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तब इसकी बुद्धि ग्रपने सारे प्रस्तार को समेट लेती है। यही सांख्य की ज्ञानात्मिका मुक्ति है। किन्तु इस शास्त्र में पुरुष की सख्या जीवों की असंख्यता के रूप में अनन्त मानी गई है। यदि ऐसा न हो तो भिनन-भिन्न जीव दिखाई क्यो दें, अथवा एक के मुक्त हो जाने पर सभी मुक्त क्यो न हो जायें ! पुरुष की चेतना का संयोग पाकर प्रकृति श्रपना नृत्य दिखलाती है, पर जब पुरुष उसकी ग्रोर से ध्यान हटा लेता है, तव उसे यह खेल वन्द कर देना पड़ता है। यहाँ पुरुष और प्रकृति की दैत सत्ताएँ है, जो एक-दूसरे से भिन्न है और इस हैत सत्ता के साथ ही अनेक पुरुष (जीव रूप) की श्रसंख्य सत्ता भी है। वेदान्त सांख्य की निवृत्ति को स्वीकार करते हुए भी उसके प्रकृति स्रीर पुरुष के सम्बन्ध में परिवर्तन करता है। वह प्रकृति को पुरुष की अनुचरी और आज्ञानुवित्नी-मात्र मानता है। इसके साथ ही सांख्य में पुरुष की जो अनेकता मानी गई है, वेदान्त उसके बदले एक ही पुरुष स्वीकार करता है। यह पुरुष क्षर ग्रौर ग्रक्षर-भेद से ज़पनिषदों में ग्राया है। दो पक्षियों में से एक को फल ेखाना और दूसरे का पहले की ग्रोर मौन-भाव से देखते रहना जीव के इसी द्विविध रूप का रूपक है। प्रथम पुरुष संसार-सम्बन्धी और दूसरा असंसारी है। है दोनो एक ही। असंसारी पुरुष ही अपने साथी को यथा-समय संसार से निवृत्त करता है, उसका फल खाता बन्द करा देता है। गीता में इस क्षर भ्रीर श्रक्षर पुरुष-भेद के ऊपर श्रन्तिम समन्वय-म् स्वरूप पुरुषोत्तम की सत्ता प्रतिष्ठित की गई है, जो क्षर, प्रक्षर दोनों तथा दोनों के परे भी है। वह 'कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथा कर्त्तु' समर्थ है। यही पुरुषोत्तम वेदान्त की सार-सत्ता है। यही जीवो की भिनत का ग्राधार, भनतों का उपास्य भगवान् है।

इसी प्रकार वेदान्त सांख्य की प्रकृति के भी तीन स्वरूप-भेद करता है। एक तो प्रपरा प्रकृति, जो जीव को ग्रावरण में डालती है, उसे संसार में फँसा रखती है। दूसरी परा प्रकृति जो जीव को ग्रात्म-स्वरूप प्राप्त कराती है। तीसरी प्रकृति भगवान् की स्वरूपा ग्रथवा ग्रन्तरंगा प्रकृति है, जो उनसे एकदम ग्रभिन्न है। वैष्ण्व भक्त श्री राघा को इसी शक्ति का स्वरूप मानते हैं। पुरुष ग्रीर प्रकृति का पारस्परिक सम्बन्ध गीता के ग्रनुसार स्वामी ग्रीर ग्रनुचरी, का है। परन्तु यहाँ भी द्वेत भाव का लेश न रह जाय, इसीलिए भगवान् शङ्कर ने प्रकृति को माया रूप कहकर संसार को मिथ्या-स्वप्न सिद्ध किया है। यहाँ ग्राकर मुक्ति ग्रीर बन्धन दोनों हो स्वप्न बन जाते हैं। वास्तव में बन्धन या मोक्ष है नहीं। यह केवल माया-जन्य श्रम है। यही निविशेष शाङ्कर मत है।

कहना न होगा कि वैष्णव सन्तों को यह निरूपण इस रूप में स्वीकार न हुआ । वे बन्धन को भ्रम और मुक्ति को भी भ्रम मानने को तैयार थे, पर भगवान् की भित किसी प्रकार नहीं छोड़ सकते थे। निश्चय ही वे सांख्य मत की-सी दैत सत्ता नहीं स्वीकार करते, पर भगवान् को ही सृष्टि का उपादान और जीवों का एक-मात्र इष्ट मानते हैं, तथापि वे अपने इष्ट की उपासना किये बिना नहीं रह सकते। यह उपासना भगवान् की प्राप्ति का साधन भी है और यही साध्य भी है। यह भित्त का अनन्य मार्ग है।

इस भिवत के साथ प्राचीन दैतवादी योग-मार्ग की भी समता नहीं है (यद्यपि योग के अन्तर्गत भिक्त की सब प्रिक्याएँ श्राती हैं) । महर्षि पतञ्जिल के योग-शास्त्र को भी वेदान्त के साँचे में ढालने का प्रयत्न किया गया है। योग या किया का मार्ग न तो वैदिक यज्ञ या कर्मकाण्ड है न वह योग-सूत्र में निर्दिष्ट राज-योग है, ऐसा गीता से प्रकट होता है। वेदान्त के श्रनुसार भगवान् को सर्वकर्म-समर्पण ही योग है। इसकी प्रधान रूप से शिक्षा गीता में दी गई है श्रीर इसे ही सर्वश्रेष्ठ मुक्ति-मार्ग कहा गया है। यह भगवान् के लिए सारे कार्यों का न्यास ही संन्यास है। पातञ्जल योग में क्रिया का उद्देश्य साधन के रूप में ही है, लक्ष्य तो है, समाधि । परन्तु वेदान्न में योग-मार्ग को श्रत्यधिक प्रशस्त करने की चेष्टा की गई है। वह मनुष्य जीवन के ज्यापक क्षेत्र की सम्पूर्ण क्रियाओं को भगवदर्पण करता है। इसी मार्ग का भवलम्बन भक्ति के विविध सम्प्रदायों में विविध रूप से किया गया है। इसमें ध्यान देने की बात इतनी ही है कि भिवत-प्रित्रया-सम्बन्धी प्रानेक भेदों के कारण भिवत-सम्प्रदाय उस अर्थ में द्वैतावलम्बी नहीं कहे जा सकते, जिस अर्थ में 'ईश्वर कृष्ण' की 'सांख्यकारिका' या 'पतञ्जल-योग' ने अपने मतों का निरूपण किया है। यह भेद दूसरे प्रकार का है, जिसे ऊपर थोड़ा-बहुत स्पष्ट किया गया है। इतना कहना असंगत न होगा कि भागवत् तथा सूरसागर में उद्धव के मुख से जो योग कहलाया गया है भ्रोर गोपियों के द्वारा उसकी जिस रूप में भ्रवहेलना की गई है, उससे सिद्ध होता है कि द्वैतवादी मुक्ति-साधनों की भ्रपेक्षा भेदा-पहारिखी-भक्ति की पर्याप्त प्रतिष्ठा हो चुकी थी।

(महात्मा सूरदास भक्ति-रस-निष्णात कवि थे, यह तो हम ऊपर कह चुके हैं। यहाँ हम यह कहना चाहते हैं कि वे 'पुष्टि मार्ग' नामक भित-पथ के प्रवर्तक प्रसिद्ध वैष्णव ग्राचार्य वल्लभ के ग्रनुयायी थे। वल्लभाचार्य जी ने वेदान्त-सूत्रो के कुछ ग्रश का ग्रणुभोष्य लिखकर ग्रपने मत का प्रतिपादन किया है। उसमें उन्होंने शांकर मत के विरुद्ध विचार प्रकट किये हैं। इनका मत शुद्धाद्वैत मत के नाम से प्रचारित हुआ। कुछ विद्वानी की सम्मति में वह शुद्धाद्वेत मत पूर्ववर्त्ती आचार्य विष्णु स्वामी के मत का ही नवीन संस्करण है। कहते है कि गौडीय मत की भी कतिपय व्याख्याएँ इसमें गृहीत हुई हैं। श्राचार्य शंकर के अनुयायी इस 'शुद्ध' विशेषरायुक्त 'श्रद्धैतवाद' को 'शुद्ध द्वैत-वाद' की उपाधि देते हैं। इन अनेक प्रवादों में पड़ने का यह स्थल नहीं है। यहाँ इतना ही जान लेना हमारे लिए पर्याप्त होगा कि श्राचार्य वल्लभ ब्रह्म को नित्य या साकार मानते थे तथा जगत् को भी नित्य मानते थे। यह इस कारण कि जगत् बहा कर्तृक है। बहा कारण ग्रीर जगत् कार्य है। वे जगत् को मायिक नहीं मानते। वह तो ब्रह्म से अभिन्न ही हैं। ब्रह्म अनन्त श्रीर श्रचिन्त्य शक्ति-बल से जगत् की सृष्टि करता है। वही जगत् का उपादान भी हैं। इस शक्ति संवलित ब्रह्म को शंकर मतावलम्बी नहीं मानते। उनके मत से ब्रह्म में शक्ति का ग्रस्तित्व स्वीकार करना ही उसमें विकार स्वीकार करना है। जीव को ग्राचार्य वल्लभ ग्रणु रूप कहते ग्रीर उसका स्थान हृदय में बतलाते हैं। चन्दन जिस प्रकार एक स्थान में रहकरे चारों श्रोर सुगन्धि फैलाता है उसी प्रकार जीव हृदयस्थित होकर सारे शरीर को चेतन बनाता है। मणि की कान्ति की भाति वह प्रसरणशील है।

गोलोक-स्थित श्रीकृष्ण का सायुज्य ही मुक्ति है। तथा पित रूप या स्वामी रूप से श्रीकृष्ण की सेवा करना ही जीव का धर्म है। जीव जब समस्त जगत् को कृष्णमय देखकर उनके प्रेम में परमानन्द का श्रनुभव करता है तब वह अपनी शुद्धावस्था में पहुँचता है। भगवान् भी तभी प्रसन्न होकर उसे मुक्त करते हैं। इनके मत में भगवद्-विषयक निष्पाधि स्नेह रूप भिक्त-विशेष ही सर्वात्मवाद है। इसके 'मर्यादा' और 'पुष्टि' नामक दो भेद हैं। श्रम्बरीष श्रादि की मर्यादा-भिनत थी। बज-सुन्दरियों की भिक्त पुष्टि-मार्ग की थी। शुद्ध पुष्टि-मार्ग वह है जिसमें भगवत्प्राप्ति-विषयक सब साधनों का श्रभाव हो। भगवान्

के अनुग्रह से ही लौकिक और वैदिक सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। किसी प्रकार के यत्न की इसमें आवश्यकना नहीं। किसी प्रकार की योग्यता का विचार इस मार्ग में नहीं किया जाता। भगवान् आप ही अपनी भिक्त देते हैं। फल-प्राप्ति में काधक सब घर्मों का परित्याग ही पुष्टि-मार्ग कहा गया है। इस भिक्त में भगवान् के दोष-गुग्ग का विचार नहीं है, इनके ऐश्वयं और माहात्म्य की कल्पना नहीं है और इसमें स्वामी (कृष्ण) के मुख के लिए ही सारी चेष्टाएँ हैं। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी चेष्टा है ही नहीं। इस मार्ग में भगवान् जीव को वर्गा करते है, उसे निर्हेतु आत्मीय रूप से ग्रह्मा करते है। प्रेमपूर्ण श्रवण-कितन में ही सर्वमुखों का अनुभव इस मार्ग की रीति है। पुष्टि-मार्ग भावों का आतिशय्य है, जिसके कारण जीव को इहलौकिक या पारलौकिक भय नहीं रह जाता। यह देह अपनी नहीं, भगवान् की ही है, यह भाव इस मार्ग का है। समस्त विषय-भोगों और देहादि का समर्पण शुद्ध पुष्टि-मार्ग कहा गया है। ज्ञान की इस मार्ग में आवश्यकता नहीं है, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। केवल प्रेम ही इसके लिए बस है।

सरदास जी की यही प्रेममयी भिवत थी। इसके कई प्रमारा हैं। एक तो यह कि श्रीमद्भागवत के नव स्कन्धो की कथा, जिसमें प्रायः दो सौ अध्याय हैं, सुरदास जी ने ५०० पदों में ही समाप्त कर दी। इसके पश्चात् जब भग-वान श्रीकृष्ण के जन्म तथा उनकी प्रेम-लीलाग्रों का प्रसंग श्राया तब उसमें वे इतने रमे कि भागवत् दशम स्कन्भ पूर्वीर्ध के ४६ अध्यास्रों को प्रायः ५००० पदों में पूरा किया। यही ब्रजमण्डल की सारी जनता और विशेषतः 'ग्रबला अहीरी' ब्रज-युवित्यो का प्रेम-प्रसंग है, जिसकी मिति मर्यादा 'सूरसागर' में ढूंढ़े नहीं मिलती । यह बज-वासियों के श्रीकृष्ण-सम्बन्धी रस में भरा हुआ सागर ही सुरसागर है। ब्रज के समस्त जीवन का सार-रस-माता के हृदय का रस, पिता के मुख का रस, सखाश्रों के सहवास का रस, त्रियतमा गोपियो के संयोग-वियोग का रस जो सम्पूर्ण कृष्णमय रस है, यही सुरसागर है इसके अतिरिक्त दशम स्कन्य उत्तरार्ध तथा शेष दो स्कन्धों को सम्पूर्ण कथा सरदास जी ने अत्यन्त सक्षिप्त कर दी है, जिससे सारा 'सागर' गोपी-कृष्ण-रस से उद्देलित-सा दिखाई देता है। दूसरा प्रमारा यह है कि प्रेम-चर्चा के म्रतिरिक्त उनका म्रन्य किसी चर्चा में मन नहीं लगता। यद्यपि उद्धव भ्रपने साथ ज्ञान का खजाना जाए थें, तथापि सूरदास जी ने उन्हे गोपियों से तत्सम्बन्धी दस-पन्द्रह पद ही कहने का अवसर दिया। वे चाहते तो उद्धव भ्रौर भी बहुत-कुछ कह सकते थे, पर यह सूरदास जी के किए न हो सका। वे.इस विषय में एक

प्रकार से विवश थे। यह विवशता उन स्थानों पर ग्रौर भी स्पष्ट हो उठी है जिसमें बज-वासियों का पक्ष लेकर सूरदास जी ग्रपने उपास्य ग्रौर प्रभु की मर्यादा भुला देते है ग्रौर इन्हे प्रेम-पूर्ण फटकार बतलाने से भी नहीं चूकते। जब गोपियो की दशा देखकर उद्धव व्याकुल-मन मथुरा ग्राए तब वे ग्वाल वेश में थे। उस समय वे श्रीकृष्ण के यादवपित पद को एकदम ही भूल गए थे। उस ग्रवस्था का वर्णन सूरदास जी इन शब्दों में करते है:

सुनि गोपी के बैन नेम ऊधौ के भूले। गावत गुन गोपाल फिरत कुजन में डोले।।

खन गोपी के पाँ परे, धनि सोई है नेम ।

धाइ-धाइ द्रुम भेटई, ऊधौ छाके प्रेम ॥

धनि गोपी, धनि ग्वाल, धन्य सुरभी बनचारी। धनि यह पावन भूमि जहाँ गोविन्द ग्रभिसार॥

उपदेसन ग्राए हुते, मोहि भयो उपदेस।

- ऊघी जदुपति पै चले, घरे गोप की बेस ।।

भूले जदुपति नाम, कह्यो गोपाल गुसाई। एक बार क्रज जाहु, देहु गोपिन दिखराई।।

बृन्दावन-सुख छाँडिक कहाँ बसे हो ग्राइ।

गोबरधन प्रभु जानिकै, ऊघी-पकरे पाइ।।

यहीं सूरदास जी के हृदय की बात है। इस प्रेमातिशय के इतने हृदयहारी गीत सूरसागर में भरे हुए हैं कि उन्हें पढ़कर चित्त विचलित हो उठता है। ये गीत केवल वियोग-दशा के ही इतने 'विह्वलताकारी हों, यह बात भी नहीं है, संयोग की ग्रवस्था के भी ग्रत्यन्त मोहक गीत है। तन मन की दशा भूली हुई स्थित के तो न माल्म कितने पद हैं, कुछ ऐसे भी है जो उससे भी ग्रागे बढ़े हुए हैं। ये भगवद्दर्शन-सम्बन्धी ग्रत्यन्त रहस्यात्मक पद है। भावना की तन्मयता होने पर मनुष्य पहले भावुकतापूर्ण ग्राचरण करता है। इसके ग्रनन्तर देहिक मान का एकदम विस्मरण हो जाता है ग्रीर तब न तो लोक की मर्यादा रह जाती है ग्रीर न किया का भान होता है। ऐसी ग्रवस्था के शब्द-चित्र सूरसागर में बहुत से हैं। शरीर ग्रीर ससार का भान न रह जाना हो ग्रद्धंत योग कहा गया है। इस ग्रवस्था के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है:

विरह में श्रीराधा की शरीर-विस्मृति-

अति मलीन वृषभानु कुमारी। हरि-श्रम-जल अचल तनु भीज्यौ, तिहि लालच द पुवावित सारी।। अत्रोमुख रहित, उरध निंह चितवित, ज्यो गय हारे थिकत जुआरी।
छूटे चिहुर, वदन कुम्हिलानो, ज्यो निलनी हिमकर की मारी।।
हिर सँदेस सुनि सहज मृतक भई, इक विरिहन दूजे ग्रलि-जारी।
'सूर' श्याम बिन यौ, जीवत है, ब्रज-विनता वह श्याम दुलारी।।
विरह में श्रीकृष्ण-दंर्शन (गोपियो की उक्ति उद्धव के प्रति)—

जो करि कृपा पाय धारे श्राल, तो में तुम्हे ज़नावो।
मौन गहे तुम बैठि रहों, हो मुरली शब्द सुनावो।।
श्रवहि सिधारे बन गो-चारए, हों बैठी जस गावो।
निसि-श्रागम श्री दामा के सँग नाचत प्रभुहि दिखावो॥
को जाने दुविधा-सँकोच में तुम डर निकट न श्रावे।
तब यह द्वन्द्व बढ पुनि दास्न, सिखयन प्रान छुड़ावे॥
छिन न रहें नदलाल इहां बिनु जो कोइ कोटि सिखावे।
'सूरदास' ज्यो मन ते मनसा, श्रनत कहूँ निह धावे॥

× × ×

ह्याँ तुम कहत कौन की वाते ?

विना कहे हम समुभत नाही, फिरि बूभित है तातै।। को नृप भयी, कस किन मारबी, को वसुदबी-सुत ग्राहि? ह्याँ जसुमित-सुत परम मनोहर जीजत है मुख चाहि॥ दिन उठि जात धेनु वन चारन गोप सखिन के संग। वासर-गत रजनीमुख श्रावत, करत नैन गित पग॥ को परिपूरन, को श्रविनासी, को विधि वेद श्रपार। सूर वृथा वकवाद करत हीं, इहि व्रज नन्द कुमार॥

ये पद यत्नपूर्वक देखकर नहीं, यो ही पुस्तक से चुन लिये गए हैं। इनमें भिक्त के भीतर से उच्च वेदान्त-तत्त्व की भलक दीख पड़ती है। कहा जा चुका है कि वियोगावस्था में ही नहीं, साथ रहते हुए भी ग्रत्यन्त प्रवल एकत्व की श्राभा स्थान-स्थान पर प्रतिफलित हुई है। यथा:

राधा श्याम श्याम राधा-रँग।

पिय प्यारी को हिरदय राखत, प्यारी रहित सदा पिय के सँग।।

नागरि-नैन-चकोर वदन-सिस, पिय मधुकर अंबुज सुन्दरि मुख।

चाहत सरस परस ऐसी करि, हरि नागरि, नागरि नागर-सुख।।

सुख-दुख सोच रहत दोऊ मन, तब जानत तनकौ यह कारन।

सुनहु 'सूर' कुलकानि जीय दुख, दोउ फल दोऊ करत विचारन।।

प्रिय की ग्रनुपस्थित में प्रत्यक्ष-दर्शन का एक ग्रन्य रहस्यमय प्रसग वह है जहां प्रिया कठकर गृह-द्वार बन्द कर लेतीं ग्रीर श्रीकृष्ण बाहर ही खड़े रह जाते हैं। किन्तु रुद्ध-द्वार के भीतर भी श्रीकृष्ण प्रवेश करते है ग्रीर प्रियतमा से मिलते है। बहुत देर तंक द्वार बन्द नहीं रह सकते, वे शीघ्र ही खुल जाते हैं। प्रिया प्रिय से क्षमा माँगकर उन्हें स्वागतपूर्वक स्थान देती है। यह रुद्ध-द्वार का उद्घाटन भक्ति के प्रभाव से ही सम्भव हुग्रा। सब ग्रीर से भगवान् का प्रवेश-निषेध होने पर भी, वे जीव के द्वय-द्वार के बन्द रहते भी, उसके ग्रंधरे गृह में ग्राते हैं, यह उनकी करणा की पराकाष्ठा है।

जिस प्रकार यह भगवान् के प्रति श्रत्यन्त उपेक्षा श्रौर विद्रोह का प्रसंग है, उसी प्रकार उनसे मिलने की उत्सुकता में श्रत्यन्त दुर्भेद्य वाघाश्रों का एक दृश्य सुरसागर में 'यज्ञ-पत्नी' की कथा में श्राया है। वन में गो-चारण करते हुए एक दिन गोप-बालकों ने क्षुघावश श्रीकृष्ण के पास श्राकर भूख की बात कही। श्रीकृष्ण ने पास ही होने वाले बाह्यणों के एक यज्ञ की श्रोर संकेत करके कहा कि वहां जाकर भोजन की याचना करें। उन्होंने यह भी कहा कि बाह्यण-पुरुषों से तो भोजन मिलना कठिन है, पर उनकी स्त्रियां मेरी भक्त हैं, वे श्रवश्य ही भोजन देंगी। ऐसा ही हुन्ना, यज्ञ-कर्ताश्रों की पत्नियां श्रत्यन्त श्रहों-भाग्य मानकर उन्हें खाद्य-वस्तु देने लगीं। कुछ स्वयं थाल सजाकर श्रीकृष्ण के पास चलीं। उनमें से एक की उत्कठा श्रीकृष्ण से मिलने की थी, किन्तु उसके पतिदेव ने मर्यादा का विचार करके उसे न जाने दिया। श्रतिशय श्रवन्तय-विनय करने पर भी वह न जा पाई, तो बोली:

हिर्रिह मिलत काहे को फेरी। देखीं बदन जाइ श्रीपित की, जान देहु, हीं ह्वं ही चेरी।। पा लागीं छाडहुँ श्रव श्रंचल, बार-बार बिनती करो तेरी। तिरछो करम भयी पूरव की, प्रीतम भयी पाय की बेरी।। यह वै देह भारु सिर श्रपने, जासी कहत कन्त तू मेरी। 'सूरदास' सो गईं श्रगमने सब सिख्यन सौ हिरमुख हेरी।।

सब सिखयों से आगे पहुँचकर सबसे पहले उसने श्रीकृष्ण का मुर्खदर्शन किया। यहां भी शारीरिक संसर्ग का अत्यन्ताभाव स्पष्ट होता है। इस कथा में यज्ञ-धर्म से बढ़कर भगवद्धमं की भी शिक्षा अकट होती हैं। यह वेदान्त की ही शिक्षा है। उसके साथ ही, सम्भव है, कुछ समीक्षक इस कथा में तत्कालीन सामाजिक अवस्था के आधिभौतिक दृश्य भी देखें। इन कथाओं से भित-आन्दोलन से विस्तार प्राप्त सामाजिक उदारता और जीवन के प्रति अधिक

- सहानुभ्तिमय भाव की भी भलक मिलती है। शबरी ग्रादि की भगवद्भिक्त की महिमा का गान करते हुए भक्त-जनो ने वाह्य जीवन में जकड़ने वाली कठोर सामाजिक श्रृङ्खलाग्रो को भी बहुत शिथिल कर दिया। ग्रन्तरात्मा की यह सजीवनी शक्ति कबीर ग्रादि निर्गुण सन्तों की वाणी मे ही नहीं, सूरदास ग्रादि की 'सगुण' किवता में भी व्यक्त हुई है, यद्यपि कबीर का ग्रोज सूर की संवेदना की ग्रपेक्षा ग्रधिक लोगो की दृष्टि में ग्राता है। वेदान्त को 'निर्जीव वस्तु' समझने वाले बहुत-से विद्वानो को इन उदाहरणो पर विचार करना चाहिए।

संतार में रहकर मनुष्य को सदैव अपनी सबसे अधिक इष्ट वस्तु का दर्शन होता रहे, यह विरले ही भाग्यवानों के लिए सम्भव है। प्रायः सभी नियोग के दुःख में पड़ते ही है। माता यशोदा को समभा-बुभाकर और शिन्न लौटने का आश्रवासन देकर श्रीकृष्ण मथुरा चले गए, पर पिता नन्द ने उनका साथ नहीं छोड़ा।

किन्तु कंस-वध के पश्चात् जब नन्दादि ब्रजवासी श्रीकृष्ण को ब्रज वापस ले जाने की श्राशा श्रौर विश्वास किये हुए घर पहुँचने की कल्पना से प्रसन्न श्रौर उत्सक हो रहे थे, तब सहसा श्रीकृष्ण के कठोर वचन सुनकर उन्हें मर्माहत होना पड़ा। जब कोरा जवाब देने के श्रितिरिय्त श्रीकृष्ण के पास कोई उत्तर न रह गया तब उन्होंने वही बात की जिसे सुनने के लिए नन्द बिलकुल ही तैयार नहीं थे। श्रीकृष्ण ने कहा:

वेगि व्रज को फिरिए नदराई। हमहिं तुमिंह सुत-तात की नाती श्रोट परची है श्राई।। बहुत कियो प्रतिपाल हमारी, सो निहं जीते जाई। जहाँ रहें तहँ-तहाँ तुम्हारे डारचो जिन विसराई।। माया-मोह मिलन श्री विछुरन ऐसेई जग जाई। 'सूर' स्याम के निठुर वचन सुनि रहे नैन जल छाई।।

नन्द की ग्रांखों में ग्रांसू भर ग्राए, वे व्याकुल हो गए, 'दु:ख के फन्दे में' पड़ गए। चिंकत होकर श्रीकृष्ण का मुँह ताकने लगे। उन्होंने मन-ही-मन ग्रक्तर के षड्यन्त्र पर कोप किया। दौड़कर श्रीकृष्ण के चरणों में जा पड़े ग्रीर बोले "हे क्याम तुम बज चलो। यहाँ के सब काम पूरे हो गए। कंस का वघ हुग्रा। देवता प्रसन्न हुए। वसुदेव-देवकी की भी मनोकामना पूर्ण हुई। ग्रव तुम हमारे साथ चलो।"

पर श्रीकृष्ण क्यों सुनने लगे। उन्होंने कहा: "पिताजी, भ्राप घर जाइए

विछुडन ग्रीर मिलन तो विधि ने इसी प्रकार रचाँ है; यह सकोच दूर कीजिए। माता यशोदा से कहिए कि वे मेरे लिए रोवें नहीं। अपना पुत्र समभकर ही हमारी सेवा उन्होंने की ग्रीर प्रतिपालन भी किया। ग्राप ग्रपने मन में समभें, हममें-ग्रापमें कोई ग्रन्तर नहीं है। मेरी ग्रापसे यही प्रार्थना है कि हृदय से मेरी प्रीति न छोडिएगा।"

"हममें आपमें कोई अन्तर नही है। मेरी यही प्रार्थना है कि हृदय से मेरी प्रीति न छोडिएगा।" इन पिक्तयों में वेदान्त और भगवद्धमं का उच्चतम तत्त्व निहित है। श्रीर ये इतने मर्मद्रावक स्थल पर श्राई हैं कि हृदय में घर किये बिना नहीं रहतीं। इतने पर भी नन्द ने घर फिरना स्वीकार न किया। उन्होंने कहा:

भेरे मोहन तुमहिं बिना निहं जैहो। महिर दौरि आगे जब ऐहै, ताहि कहा में कैही।। माखन मिथ राख्यो ह्वं है तुम हेतु, चलो मेरे बारे। निठुर भए मधुपुरी आइकै, काहे असुरिन मारे॥

यह कहकर वे क्षण-भर चुप रहे। उनका हृदय विदीणं हो रहा था। तब ् श्रीकृष्ण ने माया की जड़ता उत्पन्न की। नन्द को इसी अड़ता से श्राबद्ध करके बज भेजा।

ब्रज जाकर उनकी क्या दशा हुई, यशोदा ने उन्हें किस प्रकार घिक्कारा, गोपी-गोप-समाज ने उन्हें कैसे तिरस्कृत किया और जड़ता से अभिभूत होने के कारण उन्होंने यह सारा आक्रोश किस प्रकार आंख मूँदकर सहन किया, यह तो दूसरी कथा है; यहाँ केवल नन्द की उक्त 'जड़ता' के सम्बन्ध में ही पाठकों का ध्यान आकृषित करना चाहता हूँ। कहना इतना ही है कि भगवान् की दो हुई जड़ता भी युक्ति ही है। नन्द की यह स्थित ब्राह्मी स्थित से कुछ भी नीची है, यह सिद्ध करना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है। साधारणतः, वेदान्त की मुक्तावस्था का चित्र आनन्दमय ही अङ्कित करने की पद्धित पाई जाती है, पर यह 'जड़मुक्ति' भगवद्धेतुक होने के कारण किसी अन्य कोटि में नहीं जा सकती।

जिस 'सागर' में श्रीकृष्ण के प्रेम का रस ही चतुर्दिक् भरा हुआ है, उसमें कौन सा उदाहरण दिया जाय श्रीर कौन सा न दिया जाय । ऊपर कुछ उद्धरणों को ही चुन लिया गया है जो वेदान्त के श्राशयों के श्रनुष्प हैं । दूसरी स्थितियाँ, जैसे श्रीकृष्ण के रूप-सादृश्य से उद्धव के प्रति गोपियों का स्नेह-प्रवाह उमड़ना, इयामल बादलों में श्याम रूप देखना, श्रांखों का कृष्ण के पास उड़कर मिलने

को उत्कण्ठित होना तथा ऐसी अगिरात उक्तियां कट्टर वेदान्तियों को नीचे के स्तर की प्रतीत हो सकती हैं। सूफियों की भाँति श्रीकृष्ण की छवि में संसार को रँगा हुम्रा ही नहीं, उत्कृष्ट वेदान्तियों की भाँति कृष्ण (म्रात्मा) की सत्ता में संसार की स्थित की स्मृति ही न रखने वाली प्रवस्थाओं का ही उल्लेख किया गया है और जब इस भ्रात्मा या कृष्ण तत्त्व में भी भ्रधिक सघनता भ्राने लगती है, जब भक्तो की ग्रलौिक भावना घनीभूत होकर ग्रत्यन्त रहस्यात्मक रीति से उक्त तत्त्व में स्थित रहना ही पर्याप्त नहीं मानती, वरन् वह उसे देखना चाहती है, उसके कार्यों का श्रनुभव करना चाहती है, तब उस स्थिति में भगवान् को प्रत्यक्ष दर्शन देने ही पड़ते हैं। ऐसे भी दो-एक दृश्य मैंने ऊपर दिखाए हैं। यों तो गोपियाँ श्रीकृष्ण की जन्म-जन्म की संगिनी हैं; श्री राघा भगवान् पुरुषोत्तम की ग्रतरगा, ग्रभिन्ना, स्वरूपा शक्ति ही हैं। तथापि क्रज में ग्रवतार लेकर श्रीकृष्ण तथा इन ब्रजवासियों ने जैसी-जैसी क्रीड़ाएँ कीं, उनसे भगवत्-साधना के इच्छक जनों, काव्य-प्रेमियों और साधारण जनता के लिए भी भ्रमित श्रानन्द ग्रोर शिक्षा की सामग्री मिल जाती है । उस उच्चातिउच्च रहस्य को समऋने के लिए सूरसागर के रचियता सूरदास जी की कृति कितनी मूल्यवान है, यह निरूपित करने के लिए किसी तर्क की ग्रावश्यकता नहीं । जहाँ भक्त श्रीर भगवान् में ऐसी श्रनन्यता हो जैसी नीचे के दोनों उद्धरएों में व्यक्त हुई है, उस प्रेम-सिन्धु में अवगाहन करना ही बहुत बड़ा लाभ है, उसकी बूँ दें प्राप्त कर लेना ही जीवन की ग्रत्युच्च साधना है। उसका यथार्थ स्वरूप समक्षने का दावा करना व्यर्थ है।

गोपियों की उक्ति-

नाहिन रह्यो हित में ह ठौर।

नन्द-नन्दन अछत कैसे आनिए उर और।।

चलत चितवत, दिवस जागत, सुपन सोवत राति।

हृदय ते वह स्याम मूरित छिन न इत-उर्त जाति।।

कहत कथा अनेक ऊघी, लोक लाज दिखाइ।

कहा करी, मन प्रेम पूरन, घट न सिन्धु समाइ॥

स्याम गात, सरोज-आनन, लिलत गति, मृदु हास।

'सूर' ऐसे रूप कारन मरत लोचन प्यास।।

श्रीकृष्ण की उक्ति—

क्यो मोहि ब्रज विसरत नाही। वृन्दावन गोकुल तन श्रावत सघन तूनन की छाही।। प्रात समय माता जसुमित श्रह नन्द देखि सुख पावत । माखन रोटी दध्यो सजायो श्रतिहित साथ खवावत ।। गोपी ग्वाल-वाल सँग खेलत, सब दिन हँसत मिटात । 'सूरदास' धनि-धनि बजवासी, जिनसौं हँसत बजनाथ ॥

प्रेमी ग्रीर प्रिय, भक्त ग्रीर भगवान् की यह ग्रनन्यता ग्रत्यन्त दुर्लभ विरल ग्रीर एकान्त काम्य है।

ऊपर भागवती भिवत के उन मधिकारियों की भ्रोर से विचार किया गया है जो ज्ञान-प्रधान दृष्टि रखते हैं। उन्हें कट्टर वेदान्ती की संज्ञा इसलिए दी गई है कि वे 'मनोनाश' श्रादि की वैराग्य-प्रधान प्रक्रियाओं को ही मान्यता देते हैं क्रीर इसी रूप में भगवान् की मीमांसा (जो बात भागवत के विषय में कही गई, वही सूरसागर के विषय में भी समऋनी चाहिए) करते हैं। निवृत्ति-पथ के पथिक होने के कारए वे संसार के ग्रन्दर मिथ्या-तत्त्व को ही देखते और ससार के बाहर ही बहा के प्रकाश का दर्शन करते हैं। प्रकृति की द्विधा सत्ता का सामञ्जस्य उनके मत में किसी प्रकार हो ही नहीं सकता । ऐसे समीक्षकों के लिए भी सूरसागर में वेदान्त के प्रकरण हैं, यही ऊपर प्रदिशत करने की चेष्टा की गई है। किन्तु 'सूरसागर' की प्रेम-भिवत कुछ ग्रपर लक्ष्य भी रखती है। क्षर वस्तु का ग्रक्षर में पर्यवसान दिखाना ही सूरदासजी का ग्रभीष्ट नहीं, वे तो क्षर को ग्रक्षर स्वरूप में ही ग्रकित करना चाहते हैं। वे श्री राधा का कृष्ण में श्रनन्यत्व दिखाकर ही सन्तोष नहीं करते, सारे ब्रज-मण्डल की गीपियों को भी राधा की ही प्रतिमूर्ति बना देते हैं। जो सुख राधा ने कृष्ण के साथ एकाकार होकर प्राप्त किया उसे गोपियों ने भ्रपना ही सुख मान लिया। मान हो नहीं लिया, बना भी लिया । इस प्रसङ्ग का चित्रएा सूरसागर में श्रधिक विस्तार के साथ किया गया हैं। भागवत में यह इस रूप में नहीं है। श्रीकृष्ण सूरसागर में 'बहुनायक' कहे गए हैं । वे प्रत्येक गोपी के साथ प्रेम करते हैं। किसी को छलते, किसी के साथ विहार करते और किसी के घर प्रात:काल दर्शन देते हैं। इस प्रकार बारी-बारी से सबको प्रसन्न करते हैं। यहाँ कृष्ण च्यापक-प्रकृति में प्रसार करते हैं; माता को पुत्र रूप से, मित्रों को सखा रूप से, प्रेमिकाओं को प्रियतम रूप से म्राह्लादित करते हैं। यह म्रत्यन्त मनोरम किन्तु रहस्यपूर्ण कथा सूरसागर की निजी विशेषता है । सारा ब्रज्-मण्डल श्रीकृष्ण के सम्बन्ध से सुखी होता, उनके वियोग से दुःख में डूबता श्रीर प्रत्येक प्रकार से उनका ही ग्रनुवर्ती बनता है । यही नहीं, यह विकास समस्त प्रकृति को आच्छादित कर लेता है और कंस, केशी आदि शत्रु भी श्रीकृष्ण के संसर्ग

से मुक्ति के अधिकारी होते हैं।

इस व्यापक स्वरूप के दर्शन के पश्चात् भागवती भिवत अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचती है। प्रकृति में व्याप्त श्रीकृष्ण या श्रात्मा स्वभावतः प्रकृति की छाया से समिन्वत है। किन्तु भागवती भिवत इस छाया को छोड़कर पूर्ण प्रकाश में भी पहुँचती है। यहां पहुँचकर श्री राधा कृष्ण से अभिन्न, उनकी अन्तरंगा, स्वरूपा शिवत, गोपियाँ श्री राधा से अभिन्न उनकी अन्तरिगनी स्फूर्तियाँ, वृन्दाचन श्री कृष्ण का हृदय और समस्त लीलाएँ नित्य लीला हो जाती हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई प्रसंग नहीं, कोई पद नहीं, कोई शब्द नहीं जो श्रीकृष्ण की महिमा में अन्तर्लीन न हो। सब ओर से सर्वस्व-समर्पण हो जाने के पश्चात् श्रीकृष्ण की अखण्ड सत्ता हो दृष्टिगत होती है। रास-लीला इसका सांकेतिक निदर्शन है। यहाँ आकर सूरसागर का आध्यात्मिक लक्ष्य पूर्ण होता है। यहां भवत किवयों का अभीष्ट है।

## सांस्कृतिक श्रीर नैतिक पच

हमारा देश सदा से अपने आध्यात्मिक किया-कलाप के लिए प्रसिद्ध रहा है। यद्यपि इस आध्यात्मिक शब्द की इन दिनों बड़ी दुर्दशा है, श्रीर इस पर सेकड़ों श्राक्षेप हुआ करते हैं परन्तु भारत की प्रकृति का परिचय देने के लिए हमें पुनः पूनः इसका प्रयोग करना पडता है। इस शब्द का वास्तविक ग्रर्थ ऊँची-से-ऊँची श्रीर सुक्ष्म मानवीय अनुभूतियों को जीवन का श्रभिन्न अग बना लेना ही मानना होगा । इसी अर्थ में यह अपना देश सर्वोच्च समका गया है और यदि न समका गया हो, तो भी समक्षे जाने के योग्य है। इसी की श्रिभव्यक्ति हमारे काव्य, दर्शन और कलाओं में हुई है, इसी को वेदो, पुराशो आदि में धार्मिक रूप दिया गया है, ग्रौर इसी की भलक हमारे राष्ट्रीय जीवन में चिरकाल तक दिखाई दी है। ग्रनेक कारणों से यह ज्योति वर्तमान समय में मंद पड़ रही है, परन्तु जनता के हृदय-मन्दिर में भ्राज् भी वही जगती है। विदेशी सभ्यता भीर रीति-नीति के संघर्ष से अपने वैश की वह अजस्र आलोक-धारा तिमिरावृत हो गई है, परन्तु हमारे राष्ट्र की चिर दिन की. साधना का वह स्रोत सुखा नहीं, श्रौर न सूख ही सकता है । यदि हम श्रपने सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन की सत्ता को ही लो दें और अपने अक्षेष उद्योगो की ओर से विलकुल आँखें फेर लें, तभी वह स्रोत सूख सकता है। परन्तु उसके सूखने का ग्रर्थ राष्ट्रों के बीच श्रपने श्रस्तित्व को लुप्त कर देने श्रीर अर्धसम्य देशों की भाँति श्रनुकरण का श्राश्रय लेने के ग्रतिरिक्त ग्रीर कुछ न होगा । इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव जनता में ग्रात्म-विश्वास का ग्रंभाव कर देगा, ग्रौर हम ग्रपनी दृष्टि में ग्राप ही गिर जायेंगे । इस समय, जब कि देश में श्रात्म-विश्वास की श्रत्यन्त श्रत्य मात्रा शेष रह गई है श्रीर चेतना के प्रायः सभी द्वार बन्द हैं, उक्त स्थिति श्रीर भी भयानक होगी । सम्पूर्ण राष्ट्र को मूर्चिछत श्रीर ग्रियमाण कर देने में भी वह समर्थ हो सकती है। जो लोग पश्चिम की नवीन जागृति से चिकत होकर भारत को उसका श्रनुयायी बनाना चाहते हैं, वे न तो श्रपनी राष्ट्रीय सत्ता का मर्म समझते हैं श्रीर न राष्ट्र की वर्तमान नाड़ी-गित का ज्ञान रखते हैं। उनकी राष्ट्रीय भावना श्रविकसित श्रीर वृष्टि बहुत ही निर्जीव प्रतीत होती है।

ऊपर मैंने जिस प्रश्न को राष्ट्रीय रूप दिया है, वह पूर्णतः एक व्यावहारिक श्रीर सार्वभौम प्रक्त भी है । मनुष्यों के एक विशिष्ठ ग्रीर विराट् वर्ग ने एक लम्बे समय तक एक साथ निवास करके एक दृढ़ श्रीर विशाल तंत्र की स्थापना की है, जिसकी सहस्रों शाखाएँ देश-भर में फैली हुई हैं। इसकी मौलिक एकता को देखकर हमें महान् श्राश्चर्य, किन्तु परम सन्तोष प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि इसकी जड़ पाताल तक पहुँच गई है श्रौर इसकी सत्ता सदैव ग्रजर-ग्रमर रहेगी। इसकी प्रमुख शाखाएँ धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान ग्रादि के रूप में हरी-भरी लहरा रही हैं। चिरकाल से इसकी शोभा पर मनुष्यों का मन मुग्ध है । वे इसकी मूलभूत एकता ग्रौर इसके विशाल संघटन को देखकर कोटि-कोटि मुखों से इसकी प्रशसा करते हैं। यह बड़े विस्मय की बात है, कि किसी भी प्रकार नृशस नियन्त्ररा के ग्रभाव में यह विराट् तंत्र विश्व खल नहीं हो पाया । इसका कारए। इसकी ग्राश्चर्यजनक व्यावहारिकता तथा श्रत्यन्त उच्च उदारता ही कही जायगी । यदि यह हिन्दू तंत्र व्यावहारिक नहीं है, तो ग्रीर कुछ नहीं। यह व्यापक रूप से राष्ट्र के सम्पूर्ण उद्योगों का एक श्रेयस्करी भावना के सूत्र में पिरोया हुन्ना है, जिसे हम हिन्दू-धर्म कहते हैं। मनुष्यता के सर्वतोमुखी विकास का एक परिष्कृत भाव-चित्र हो हिन्दू-धर्म के मुखपूष्ठ पर ग्रंकित है । हिन्दू-धर्म ग्रपने भ्रालिंगन में सम्पूर्ण सुब्टि को अथवा 'सम्पूर्ण सृष्टि के आलिंगन में अपने-आपको एक कर देता है। वाम तथा दक्षिए। इसके दो बाहुपाश हैं, जिनके भ्रन्तर्गत समस्त प्रकृति समा जाती है । अपनी इस अनन्य विशालता में हिन्दू-धर्म देश और काल की सीमाश्रों को पार कर जाता है। वह सार्वभौम श्रौर नित्य नवीन रहकर प्रकृति क्नी पूर्णता को अभिव्यक्त करता है। निर्गु गा और सगुण मत इस रथ के दो पहिये हैं। ज्ञान, भक्ति भ्रादि इसके भिन्न-भिन्न उपकरण हैं।

वेदों में इस विशाल चक्र के संचालन-सम्बन्धी प्रथम सूत्र प्राप्त होते हैं। एक प्रकार से वे अपने में पूर्ण कहे जा सकते हैं। सर्वतोमुखी मनुष्य जीवन

की व्याख्या उनमें दिव्य दृष्टि से की गई है। परन्तु प्रगतिशील हिन्दू-धर्म वेबों 'का हो एक-मात्र ग्राश्रित नहीं रहा । श्रुति-प्रतिपादित तत्त्वों को ग्रपनी ग्रात्मा में सन्निहित करके यहाँ के ऋषि-मुनि काल-क्रम से श्रन्य शास्त्रों की रचना में भी प्रवृत्त हुए। उपनिषदों का दूसरा नाम वेदान्त रखा गया। उनमें वेदों के तत्त्व की सूक्ष्म मीमांसा मिलती है। धर्म की श्रात्मा इन उपनिषदो में पाई जाती है। उपनिषदों के उपरान्त वेदेव्यास के विज्ञाल पौराग्तिक साहित्य का समारम्भ हुन्ना। भारतीय घारणा के अनुसार वे सब व्यास की ही रचनाएँ हैं। निश्चय हो वे वेदव्यांस के रचित ग्रन्थ है श्रोर उनमें व्यास-रूप से वेदों की व्याख्या की गई है। लोगों को इस वेद-व्याख्या की पुनरावृत्तियों से घबराना नहीं चाहिए श्रौर न यही समझना चाहिए कि एक ही बात श्रनेक बार कही गई है। वेदो में सहस्रो वर्षों के मनुष्य-जीवन की नैसर्गिक श्रनुभूतियाँ तथा उन प्रनुभृतियों का एक निष्कर्ष, जिसे श्रव हिन्दू-निष्कर्ष या मत कहते हैं, श्रिकत हैं। पुराएगों में उस मत की रक्षा करते हुए उन श्रनुभूतियों का श्रीर भी विस्तार किया गया है। किसी पुरारण में किसी एक प्रकार की अनुभूतियों का विस्तार है, किसी अन्य पुराण में किसी अन्य प्रकार की। वे सब मनुष्य-जीवन के भिन्त-भिन्न श्रंगों पर प्रकाश डालती हैं। गीता में युद्ध का समारोह है। उसमें वीरोत्साह के भाव स्रोत्-प्रोत मिलते है। भागवत में स्रौर विशेषत उसके दशम स्कन्ध में, गृह-सूषमा का चित्र है। ये दोनों ही मानव-प्रकृति के श्रभिन्न श्रग हैं। सत्य की तुला पर ये दोनों समान तुलते हैं। महत्त्व श्रीर विस्तार की दृष्टि से कुछ लोग एक तथा कुछ दूसरे की श्रोर भुकते है, यह बात बिलकूल ही दूसरी है। प्रकृति की फोटि में दोनों समान हैं श्रीर अगवान कृष्ण का रूप भी दोनों में एक-सा है। दोनों में वह निस्सग श्रीर निर्लेष है। संघर्ष के घनघोर घटाटोप में वह शस्त्र तक नहीं घारण करते। तो भी युद्ध के ' संचालक एक-मात्र वही हैं। यही रूप 'उनका भागवत में भी है। ब्रज की सम्पूर्ण लीलाश्रों के वही केन्द्र-चिन्दु है, किन्तु मथुरा जाकर वह उनसे एकदम तटस्य ग्रौर बे-लाग हो गए हैं। लीलाग्रो के बीच-बींच में भी भागवतकार कृष्ण-सम्बन्धी अपने मन्तव्य को स्पष्ट करते हैं। उस मन्तव्य का सार यही है . कि कृष्ण वास्तव में लीला कर रहे हैं।

यहाँ यह प्रश्न ग्रवश्य उठता है कि वेदच्यास के इस मन्तन्य का प्रयोजन क्या है ? वह ऐसा क्यों कहते हैं कि कृष्ण लीला कर रहे है, जबिक कृष्ण उनमें पूर्ण रीति से भाग लेते हैं। स्मंरण रखना चाहिए कि यही प्रश्न गीता के विषय में भी उठता है, जिसके रचयिता भी न्यास ही हैं। गीता में कृष्ण

श्रर्जुन को युद्ध में पूर्णतः प्रवृत्त करते हैं, किन्तु स्वयं शस्त्र धारण नहीं करते। ऐसा वह क्यों करते हैं ? श्रर्जुन को युद्ध का उपदेश देने का महत्त्व क्या है, जब कि कृष्ण उसमें सिक्रय रूप से सिम्मिलित नहीं होते। क्या यह वेदच्यास की मानसिक दुर्बलता है कि वह कृष्ण को गोपियों के साथ श्रुङ्गार-लीलाभ्रों में सम्मिलित कराकर पीछे से उन्हें उनसे श्रलग सिद्ध करना चाहते हैं ? क्या उनमें इतना साहस नहीं कि वह भगवान कृष्ण को उन क्रीड़ाश्रों में प्रकट रूप से भाग लेने दें, जिनमें वह लीला-रूप से भाग लेते हैं ? किन्तु यदि यह बात होती, तो महाभारत के कृष्ण को ब्यास ने युद्ध में शस्त्र ग्रहण करने से क्यों रोका ? वहाँ उन्हें कीन सा संकोच था ? तो क्या यह समका जाय कि व्यास जी को ग्रपने विविध ग्रन्थों में कृष्ण-चरित्र के भिन्त-भिन्न पाश्वों को उपस्थित करना था, इसलिए उन्होंने कृष्ण के कार्यों को कोई निश्चयात्मकता नहीं दी, ताकि लोग उन भिन्नताम्रों के कारएा कृष्ण की सत्ता पर ही भ्रविश्वास न करने लगें ? परन्तु निश्चयात्मकता न होने से लीला-ही-लीला में कृष्ण की सत्ता श्रीर भी श्रविश्वसनीय या रहस्यमयी हो जायगी, क्या व्यास की बुद्धि यहाँ तक नहीं पहुँची ? श्रथवा क्या रहस्यमय कृष्ण की श्रवतारणा करना ही व्यास का लक्ष्य था ?

ये सब ऐसे प्रश्न हैं, जिनका सम्यक् श्रीर प्रामाशिक उत्तर प्राप्त करने के लिए ग्रत्यन्त तत्पर बुद्धि से भारतीय शास्त्रों में गति करनी चाहिए। यदि सब नहीं तो प्रमुख-प्रमुख साहित्यिक, दार्शनिक तथा घार्मिक प्रन्थों का यथातथ्य श्रनुशीलन करना चाहिए श्रीर शैली-सम्बन्धी भेद को दूर करके उनमें श्रन्तिनिहत एकता के सूत्र को पकड़ना चाहिए। यद्यपि निर्विकल्प भाव से कोई किसी का समाधान नहीं कर सकता, तो भी 'गुहा में निहित धर्म के तत्त्व' को प्रकाश में लाने की सतत चेण्टा करनी चाहिए। सहस्रों वर्ष पूर्व के उन ग्रन्थों के रचयिताश्रों की प्रकृति क्या थी, श्रौर श्राज के उनके श्रन्वेषण की प्रकृति उनमें मिलकर एक हो गई या नहीं, यह निश्चयपूर्वक कोई नहीं कह सकता। तो भी उन पूर्वजों की परम्परा से रक्तृतः सम्बन्धित होने के कारए। हमसे उस सत्य को प्राप्त करने की अधिक सम्भावना की जा सकती है। हम सभी एक ही संस्कृति के उत्तराधिकारी, प्रायः एक ही वातावरण में उत्पन्न हुए हैं। हम लोगों के गृहों में पूर्वजों के स्मृति-चिन्ह आज भी उपस्थित हैं। यद्यपि स्थिति समय के साथ बहुत-कुछ बदल गई है, परन्तु देश तो हमारा वही है-धर्म तो हमारा वही है। ग्रौर भगवान् की दी बुद्धि भी हमारे पास किसी से कम नहीं। तो क्या आवश्यकता है कि हम् अपनी आंखों में विदेशी ऐनक लगाकर और

एक श्रनोखी नवीनता का विज्ञापन लेकर राघारानी 'स्वकीया' थीं या 'परकीया' या 'ईश्वर की छीछालेदर'-जैसे प्रसंगों में फँस जायें, जैसा कि श्री वैकटेश-नारायण तिवारी ग्रपने पिछले कुछ लेखों में फँस गए हैं। जो श्रपना ही मर्म नहीं समक्ष सकते, वे दूसरों का मर्म कहाँ तक समक्ष सकते हैं, श्रीर समक्षकर लाभ भी क्या उठा सकते हैं ?

तिवारी जी ने जब लिखा कि वह स्राचार्य रामानुज की किसी शिष्य-परम्परा से सम्बन्ध रखते है और उन पर बड़ी श्रद्धा करते हैं, तब मुक्ते बड़ा विस्मय हुआ। सबसे बड़े श्रचम्भे की बात यह हुई कि तिवारी जी इसके पहले ही लिख चुके थे कि श्रीमद्भागवत की कथा उन्होंने पंडितों को कहते सुना है भ्रौर कूल-कामिनियों पर उसका लज्जाजनक प्रभाव पड़ते देखा है। पता नहीं, श्रीयुत तिवारी तथा श्रीमद्भागवत एक साथ ही किस पंडित के पाले पड़ गए, न यही जाना जा सकता है कि भागवत सुनते हुए स्त्रियों की लज्जाजनक स्थिति का परिचय ग्रापने कैसे प्राप्त किया, परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि तिवारी जी भागवत के उत्कृष्ट भाष्यकार महात्मा रामानुज से बहुत दूर है। उन्हें यह मालूम नहीं कि रामानुज की भागवत पर कितनी श्रद्धा थी ग्रौर उसके ममं को उन्होंने कितने स्पष्ट रूप से समका था। भागवत की कथा नगर-नगर ग्राम-ग्राम प्रचलित है। बाल्यावस्था से न मालूम कितनी बार हम लोगो ने उसे सुना होगा। हमारी माताएँ, बहनें, स्त्रियाँ सब सुनती हैं, परन्त श्रापत्ति या लक्जा कभी उत्पन्न होते नहीं देखी। यदि वैसी बात होती तो इस ग्रन्थ का इतना प्रचार ही क्यों होता ? इसका उत्तर तिवारी जी यदि यह कहकर देना चाहे कि हम सब अशिक्षित और असम्य हैं तथा हमारी स्त्रियाँ लज्जाहीन और सुरुचिर्हित हैं तो यह ऐसा श्राक्षेप होगा कि जिसके लिए तिवारी जी को प्रसिद्ध महिला मिस मेयो का श्राश्रित होना पड़ेगा।

मुक्ते रामानुजाचार्य श्रीर मिस मेयो के बीच भटकने की कोई श्रावश्यकता न थी, यदि तिवारी जी दो शब्दों में यह लिख देते कि पुराएगों श्रीर भागवत श्रादि के सम्बन्ध में उनका मत उनकी निजी कल्पना का परिणाम है। श्रीर रामानुज का नाम उन्होंने व्यर्थ ही लिया। स्वामी दयानन्द पुराएगें को वेद-विरुद्ध श्रीर बुढ़िया-पुराएग ग्रादि की संज्ञा दिया करते थे। श्रार्य-समाज के हजारों श्रनुयायी श्राज भी उनके शब्दों को दुहराया करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि श्रीयुत वैकटेशनारायएग तिवारी भी उसी बात को दुहराते हैं। परन्तु उनमें स्वामी जी की-सी सदाशयता नहीं है। स्त्रामी दयानन्द कोई ऐसे व्यक्ति न थे, जिनका नाम लेने में किसी को संकोच हो। वह एक विद्वान

पुरुष थे। वे भारतीय संस्कृति ग्रीर वेदों के महान् प्रशंसक ग्रीर उपदेष्टा थे। वैदिक सस्कृति का प्रचार उनके जीवन का एक विशेष लक्ष्य था, जिसे उन्होंने यथाशिकत पूरा किया। उनमें संघटन की इतनी शिक्त थी कि उन्होंने ग्रायं-समाज की स्थापना की, जो ग्राज भी एक जीतीं-जागती संस्था है। ईसाई ग्रीर इस्लाम मत के प्रचारकों के विरुद्ध स्वामी जी ने हिन्दुग्रों की ग्रीर से लोहा लिया ग्रीर उन्हीं के मैदान में उन्हीं के ग्रस्त्रों से सफलतापूर्वक सामना किया। स्वामी जी एक युद्धप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने एक विशेष ग्रवसर पर ग्रपने वृद्धिवादी विचारों को भारतीय जनता के समझ रखा, ग्रीर उससे एक विशेष प्रयोजन की सिद्धि की। वे भारतीय धर्म की रहस्यवादी परम्परा को ग्रपने उद्देश्य के श्रनुंकूल नहीं पाते थे। परन्तु तिवारी जी के सम्मुख कीन सी समस्या थी?

तिवारी जी के इन लेखों में स्वामी दयानन्द के विचारों की छाया मुक्ते म्राद्यन्त दीख पड़ती है। परन्तु पाठकों के सम्मुख यह बात स्पष्ट कर देने से एक बड़ा लाभ श्रीर हुआ। बात यह है कि तिवारी जी की विलक्षण शैली में कही गई वातों को समभ सकने की सामर्थ्य सबमें नहीं। स्वामी दयानन्द की शैली उनकी अपेक्षा अधिक स्पष्ट और विचार अधिक संयत हैं। उनके रचित ग्रन्थों ग्रीर विशेषतः 'सत्यार्थ प्रकाश' में उनका एक दार्शनिक कोटि-क्रम भी पाया जाता है, जिसे ग्राधार मानकर हम ग्रपनी वात ग्रधिक दृढ़ ग्रौर नियमित रीति से कह सकते हैं। ग्रतः नीचे की पंक्तियों में में स्वामी जी के विचारों की ग्रालोचना करूँगा। मैंने समझ लिया कि इसी प्रकार तिवारी जी के लेखों का भी मेरे उत्तर में समाहार हो जायगा। यों तिवारी जी के लेखों में एक बात यहाँ है, एक वहाँ कम-से-कम पुरार्गों श्रीर ईश्वर की छीछालेदर वाले तिवारी जी के निवन्य बहुत ग्रधिक ग्रव्यवस्थित हैं। उनमें से मतलब की बात निकालकर रखने से वही ठहरेगी, जो स्वामी दयानन्द कह चुके हैं। यहाँ मेरे लिए यह श्रावश्यक है कि मैं स्वामी दयानन्द जी के उन श्रारोपों का उत्तर देने की चेष्टा करूँ, जो उन्होंने पुराखों ग्रादि के सम्बन्ध में लगाए हैं। परन्तु उससे भी अधिक आवश्यक यह है कि मैं स्वामी जी के सम्पूर्ण दृष्टिकोएा और मत पर अपने विनीत विचार पाठकों के निकट.प्रकट करूँ, क्योंकि बिना उसके मुल समस्या समझ में नहीं ग्रा सकेगी। 'ईश्वर की छीछ।लेदर' का लेख लिखने वाले, तिवारी जी ईश्वर के उसी स्वरूप को ग्रहण करते हैं, जो स्वामा दयानन्द द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। यदि इसके लिए प्रमास की श्राव-अयकता हो, तो स्वयं तिवारी जी के वाक्य प्रमारण होंगे। उनमें स्वामी दयानन्द के मत की ध्वनि पद-पद पर प्राप्त होती है । किन्तु यदि इन प्रमाखों से काम न चले, तो मेरी नीचे की विवेचना उस सम्बन्ध में सन्देह न रहने देगी। तिवारी जी के ईश्वर-विषयक मत का निष्कर्ष यही है कि ईश्वर एक प्रलोकिक सत्ता होने के कारण साहित्य और कला आदि के चित्रण की सामग्री नहीं बन सकता, वह केवल चिन्तन भ्रीर प्राणायाम का विषय है । मूल में यह प्रतिज्ञा स्वामी दयानन्द की ही है । यदि इस विषय में स्वामी दयानन्द श्रीर श्रीयत तिवारी में कुछ अन्तर है तो इतना ही कि स्वामी जी एक दार्श-निक की भाँति अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते हैं और श्रीयुत तिवारी ग्रखबारी चमत्कार के फरे में पड़कर इधर-से-उधर भटकते रहते है । वह इस बात का विचार नहीं करते कि यदि हमने आरम्भ में ईक्वर को प्राखायाम या बुद्धि के व्यायाम का विषय बनाया है, तो आदि से अन्त तक हमें अपनी बात पर दढ़ रहना चाहिए । पर तिवारी जी के लिए यह कार्य श्रसाध्य हो गया है और वह दूसरे घरातल पर उतरकर गीता के ईश्वर (कृष्ण) तथा भागवत के ईश्वर (कृष्ण) में ग्रपनी रुचि की परीक्षा करने लगे हैं। मेरी दृष्टि में ऐसे श्रनेक चटोरे व्यक्ति या चुके है, जो पुनः पुनः प्रतिज्ञा करके भी जीभ की वृत्ति को दवा नहीं सकते । पर मैं कहता हूँ कि तिवारी जी साहित्यिक क्षेत्र में वैसी प्रकृति वाले व्यक्तियों में अग्रगण्य हैं। स्वामी दयानन्द ने ईश्वर को सब्दि से प्यक् कर दिया, वह दार्शनिक दृष्टि से विवेचनीय विषय अवश्य है, परन्तु इससे उनका एक मत तो स्थिर होता है। इस मत को स्थिर करते हुए स्वामी जी ने वड़ी-बड़ी युक्तियों से काम लिया है और बड़े-बड़े बन्धान बांधे है। उन्होंने वेदों में श्राये श्रनेकानेक देवताश्रों को (जो वास्तव में प्रकृति के भिन्त-भिन्न प्रतिनिधि हैं) समेटकर ईश्वर के निराकारत्व में अन्तिहित कर दिया और ऐसा करते हुए शब्दो की श्रभ्तपूर्व व्युत्पत्ति बताई है । उन्होने जादू का-सा एक करिश्मा दिखाया है, जिसके द्वारा श्रांखों के श्रागे की वस्तुएँ उड़ाकर लप्त कर दी जाया करती हैं। स्वामी जी की यह जादूगरी देवताध्रो के सम्बन्ध में तो यहिकचित् सफल हुई, परन्तु राम श्रीर कृष्ण श्रादि का प्रसग श्राने पर कला कान न दे सकी। तब उन्होंने दूसरी पद्धति को अपनाया। उन्होंने अब-तारवाद का श्रामूल खण्डन श्रारम्भ किया । इसी कारण स्वामी जी को प्रार्णों . तया सूर-तुलसी ग्रादि पौराणिक किवयों की ग्रवमानना करनी पड़ी, क्योंकि वे राम-कृष्ण का गुण-गान करते थे । परन्तु श्रपने इस विलक्षण व्यापार के द्वारा स्वामी जी ने मनुष्य की विकासशील अनेकानेक भावनाओं को, जो राम भीर कृष्ण भादि के संसर्ग से उत्पन्न होती हैं, कुण्ठित कर दिया, भीर उनके

बदले में जिस ईश्वर की सिद्ध की, वह केवल निराकार ग्रौर निर्गु स् ही बना रहा।

परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हिन्दुश्रों का वास्तविक ईश्वर यही है, जिसे मानव जीवन से एकदम बेलाग सिद्ध करने की चेष्टा की गई है ? क्या संसार की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता की गोद में कीड़ा करने वाली यह दीर्घजीवी जाति ईश्वर की ऐसी दुर्बल कल्पना करने का ही श्रेय प्राप्त कर सकी ? क्या उसे सुष्टि के उष:काल में यही क्षीरातम श्राभा प्राप्त हुई थी, जिसे उसने श्रपने ईश्वर को सौप दिया ? क्या उसकी सर्वोत्तम श्रनुभूतियों का संग्रह यही ईश्वर है, जो केवल सृष्टि का पिता कहा सकता है ? जिस जाति में श्रात्मविश्वास की मात्रा इतनी मंद पड़ गई हो कि वह अपनी एक भी वृत्ति अपने ईश्वर के साथ सयुक्त करने में भ्रागा-पोछा करे, न वह जाति, न वह ईश्वर स्पृहायोग्य हो सकता है। किन्तु क्या हिन्दू जाति श्रीर उसके ईश्वर वास्तव में वैसे ही हैं ? सत्य इस बात का साक्षी नहीं है। इतिहास में इसका प्रमाग नहीं। हमारे दर्शन में जिस ईश्वर की सिद्धि की गई है, हमारे वेदों श्रीर पुराएों में जिसकी महिमा गाई गई है, हमारे सम्पूर्ण साहित्य में जिसकी पद-पद पर भलक भरी है-जिसके लिए हम विदेशियों में बदनाम तक हैं—वह ईश्वर केवल सुष्टि से तटस्थ ग्रौर उदासीन नहीं हो सकता । हमारा एक श्रेष्ठ दार्जनिक शंकराचार्य सिद्ध करता है कि वेदों में ईववर के प्रतिरिक्त दूसरी सत्ता ही स्वीकृत नहीं । इसका प्रर्थ यही है कि सृष्टि के अणु-अणु में, प्रकृति के प्रत्येक परमाणु में ईश्वर-ही-ईश्वर हैं। मानव-विज्ञान के ज्ञाता इसका यही श्राशय समभागे कि मनुष्य के सम्पूर्ण उद्योगों--विशेषतः श्रार्य जाति के दीर्घकालीन जीवन का सार जो कुछ उसका सर्वश्रेस्ठ ऐक्वर्य हो सकता है, वही ईक्वर है । मनुष्यों के भारतीय ग्रायं वर्ग ने सहस्रों वर्षों के श्रविरत उद्योग से प्रकृति के जिन रहस्यों का पता लगाया-जो कुछ श्रेयस्कर कार्य उन्होंने इस देश की विविध विद्याश्रों की वृद्धि के रूप में किया-वे सब ईश्वर की विजयिनी पताकाएँ हैं, जो भारत के आकाश में चिर-दिन से फहरा रही हैं श्रौर काल के द्वारा कभी मलिन नहीं की जा सकतीं। उन्हीं सब विद्याश्रों का एक बृहत् संग्रह या समिष्ट हमारे वेद है, जिनका व्युत्पत्यर्थ ,ज्ञान के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं । भारतीय ज्ञान का यह श्रमित श्रालोक श्रपनी प्रभा सहस्रों किरएों से -- सहस्र-रिम भगवान् सूर्य की ही भाँति--दसों दिशास्रों में फैला रहा है । सूर्य-पिंड की ही भाँति हमारा वेद-पिंड किसी श्रप्रतिम चैतन्य की प्रेरएा से एकत्र या केन्द्रीकृत हो गया है । यह केन्द्रीकरए श्रार्य जाति से श्रात्मगौरव का एक ऊर्जस्वी घोष है-यह उसके युग-युगान्तर

के क्रिया-कलाप की प्रथम विज्ञप्ति है । जहाँ एक ग्रोर इसके द्वारा भारतीय ग्रायों ने ग्रपनी विखरी हुई सम्पत्ति को समेटने ग्रौर श्रपनी निजता को व्यक्त करने का उद्योग किया, वहीं यह ग्रायों की सर्वप्रथम धार्मिक योजना या धर्म-समन्वय की सफल चेष्टा भी सिद्ध हुग्रा । यद्यपि ज्ञान की घारा श्रजल, मिति-रहित ग्रौर श्रखंड कही गई है, परन्तु वेदों में उसे एक मर्यादा देने का प्रयास किया गया है । इस प्रयास में ग्रायों का ग्रभूतपूर्व कौशल परिलक्षित होता है—यहीं उनके दर्शनों ने उन्हें सबसे महत्त्वपूर्ण सहायता दो है । जिस चातुर्य ग्रौर नेपुण्य के साथ हमारे उन विचक्षरा पूर्वजों ने ग्रंपनी सम्पूर्ण विद्याग्रों को ईश्वर के एक ग्रशेष ज्ञानमय सूत्र में पिरो दिया है—पुष्प भी ज्ञान के, सूत्र भी ज्ञान का—वह भारतीय शिल्प की पुष्प-माला, वेद, ग्रायों की ग्रानंद्य सुन्दर कृति क्यो न कही जाय !

वेदों का ईश्वर एक ठोस सत्ता है, जिसके अन्तर्गत, ऐतिहासिक दृष्टि से, श्रार्य पुरुष के वे सभी उद्योग सन्निहित हैं, जो उसने प्रकृति को श्रपने वश में करने—विविध विद्याश्रो के द्वारा उसका मर्म समभने—उसे श्रपनी बना लेने के लिए उस समय तक किये थे। परन्तु यह ऐतिहासिक दृष्टि ही ईश्वर-विषयक धार्मिक या दार्शनिक दृष्टि नहीं। वे श्रीर श्रधिक व्यापक तथा गहन दृष्टियाँ हैं। इतिहास का मर्म लेकर, प्रयात् पुरुष में प्रकृति के पर्यवसान का श्रादर्श सम्मुख रखकर, श्रायों ने निःशेष ज्ञानमय ईश्वर की सत्ता प्रवर्तित की, जिसमें परुष-प्रकृति का कोई भेद न रह गया। यही यहाँ की श्रविचल दार्शनिक दृष्टि हुई। इघर दर्शन में ईश्वर को यह सम्पूर्णता प्रदान करने के साथ ही उघर आयों ने यह घोषणा भी की कि वेद-रचना के पश्चात् उनके कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो गई, उन्हे निरन्तर वेद या ज्ञान की पुष्टि (उपवृंहरण) के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। वेदों की परम्परा में ही हमारे पुरास श्रीर वैदिक ईश्वर के ही श्रिविक स्पष्ट रूप हमारे राम-कृष्ण हैं । इन्हीं राम-कृष्ण के चरित्रो से हमारा साहित्य शोभाशाली श्रौर जीवन रसपूर्ण है। इन राम-कृष्ण के चरित्रों के द्वारा, ऐतिहासिक या व्यावहारिक दृष्टि से, हमारे राष्ट्रीय जीवन की सहस्रो समस्याश्रों पर पूर्ण प्रकाश पड़ा श्रीर दार्शनिक दृष्टि से ये ही हमारे सम्पूर्ण पराक्रम, निःशेष श्राशा तथा एक-मात्र मति-गति हैं। नहीं, ये उनसे भी श्रनन्तगुरा श्रिधिक हैं श्रीर मनुष्य की वाणी उन्हें शब्दो में प्रकट नहीं कर सकती । जब वे हो एक-मात्र सत्ता है, तब तो हद हो ही गई ! इसी ऐकान्तिक भावना में मग्न होकर रचना करने के कारए। व्यास श्रीर सूरदास तथा तुलसी भी कहीं-कहीं निगूढ़ श्रीर रहस्यमय हो गए हैं। श्रीर, इस ऐकान्तिक भावना के प्रसाद-

स्वरूप जो दृढ़ता इनकी प्रकृति में सन्निविष्ट हो गई थी, वह साहित्य के लिए भ्रत्यन्त उपयोगिनी सिद्ध हुई है। समक्ष रखना चाहिए कि हमारे श्रेष्ठ कवियों की दृढ़ता, हल्की ग्रादर्श-प्रवराता ग्रीर भावुकता से वस्तु भिन्न बहुत है-जिस प्रकृति के वश में श्रीपुत वैकटेशनारायण जी तिवारी हैं। भागवत की कृष्ण-गोपी-जीला में प्रेम की एकोन्मुखता, शालीनता, प्रनेक संस्कृत चेष्टाएँ— जो मनुष्य को पशु से अलग करती हैं -- तथा वियोग-दशा की सहनशीलता, श्रटल वत श्रादि उदात्त मानव-भाव, जिनके श्राधार से सुब्टि विकसित होती है, समाहित है (एक सच्चे कवि की भाँति सूर मानव-जीवन से ग्रत्यन्त स्वाभाविक रूप-चित्रों श्रीर भाव-चित्रों को श्रकित करते हैं । अकृति स्वयं उनकी लेखनी श्रपने हाथों में ले लेती है। उनमें उपदेशात्मकता या कृत्रिमता का नाम नहीं ८ श्रौर फिर भी वे प्रकृत गीत कृष्ण की 'अलौकिक' लीला के उपादान बन गए हैं। यह चमत्कार सूर का ही है। उन्होंने ग्रन्थ ग्रीर पानव-वासना को कितना संस्कृत रूप दिया है । उते मनुष्योपयोगी श्रौर समाजोपयोगी बनाने की कितनी प्रगाढ़ चेव्टा की है, । संगीत श्रीर नृत्यादि कलाश्रो का उन्मेष, जो मनुष्यों की सम्यता की निशानी है, उसी से कराकर व्यास ने साक्षी-स्वरूप कृष्ण के हाथ में वशी दी है। 'चीर-हरण' का दृश्य देखकर तिवारी जी को बड़ा उद्देग हुम्रा। उन्होंने इस प्रसग के दो-एक पद म्रक्लील कहकर सूरसागर से उद्धृत किये हें मै श्रीयुत तिवारी से प्रार्थना करता हूँ कि वह सूरदास के साथ न्याय करने के लिए अपनी उतावली को कम करें। पहले सत्य की क्सौटी पर कसकर देखने से विदित होगा कि यह चीर-हररा कोई श्रसम्भव या श्रसत्य कृत्य नहीं । फिर सामाजिकता या कर्म की तुला पर तोलकर देखिए, जो गोप-कुमारियाँ ग्रनन्य भाव से कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, क्या वे कृष्ण से किसी बात का दुराव कर सकती, है ? उन्हें सच्चे ग्रथं में ग्ररुन्धती होना चाहिए-यह धर्म की व्यवस्था है । एतदर्थ यह चीर-हर्एा की योजना उनके सच्चे प्रेम की ग्रन्यतम परीक्षा के रूप में है। यह गृहिरगी-पद का एक म्रादर्श है--- स्रक्लील किस दृष्टि से है ? यदि कृष्ण ने श्रन्य पुरुषों के समक्ष गोपियों को नग्न वेश में देखने की इच्छा प्रकट की होती, तो उसमें श्रव्लीलता का श्रारोप किया जा सकता था । धार्मिक दृष्टि से देखिए तो यह मायापित कृष्ण की एक श्रलीकिक लीला है, 'जो हमारे श्रनु-करण की वस्तु न हैं न हो सकती है। ग्रब साहित्यिक विचार की जिए। 'सूर-सागर' दशम स्कन्ध प्रधानतः गोपी-कृष्ण की प्रेम-कथा है । हिन्दी के विद्वानों में यह किवदन्ती फैली हुई है कि भारतीय साहित्य में दुःखान्त रचनाएँ है ही

नहीं । परन्तु यह कृष्ण-चरित या गोपि-चरित स्पष्टतः दुःखान्त है । सूरदास की कवित्व-प्रतिभा की एक श्रेष्ठ सूचना यहीं मिल जाती हैं कि उन्होने पूर्ण मनस्विता के साथ वियोगान्त काव्य रचने का साहस किया-जिसकी यहाँ विशेष परिपाटी न थी। श्रंग्रेजी के साहित्य-शास्त्रियो ने दुःखान्त-रचनाश्रो को, प्रवल मानसिक उद्देलन उत्पन्न करने के कारण, सुखान्त रचनात्रो की श्रपेक्षा ग्रधिक महत्त्व दिया है। यह हो या न हो, परन्तु 'सूरसागर' की वियोग-सुष्टि के महत्त्वपूर्ण होने, में सन्देह नहीं। मालूम होता है, सफलता की कुँजी सूरदास ने प्रपने हाथ में ले ली थी । गोपियों की प्रश्न-धारा से प्रपना सागर भरने के पूर्व इस महाकवि ने श्रनुराग के विशव श्राकर्षण का श्रालोक प्राकाश रूप में ऊपर फैला दिया । इसी से 'सुरसागर' शुभ्राकाश-वेष्टित रत्नाकर की भाँति एक उज्ज्वल नैसर्गिक दृश्य प्रतीत होता है। वह कोई छिछली भील या तालाव नहीं जान पड़ता । साहित्य श्रीर कला के पारखी इस विशद नैर्सागकता का मूल्य भ्रोर महत्त्व समभं सकते हैं। श्रव प्रश्न यह है कि उक्त श्रनुराग का श्राकर्षरापुर्ण श्रालोक, श्राकाश की भाँति श्रबाघ रूप में कैसे उपस्थित किया जा सकता-यदि चीर-हरण जैसी लीलाम्रो की योजना न की जाती ? यहीं जनकी श्रनिवार्यता प्रकट होती है । काव्य में इस प्रकार के वर्णन श्राकाश की ही भाति निरावत कहे जा सकते है- आकाश के ही प्रति-रूपक होते हैं। कविवर रवीन्द्रनाथ की 'उर्वशी', जो साहित्य की एक श्रेष्ठ काव्यकृति स्वीकार की जाती है, इसी श्रेगा की रचना है । वहां भी श्रप्सरा के श्रनावत नारी रूप का, वड़ी भव्यता के साथ चित्रण किया गया है। यहाँ केवल इतना ही कहना है कि विशुद्ध काव्य की दृष्टि से महाकवि सूर का यह गोपी-चीर-हररण-वर्णन रवीन्द्रनाथ की उक्त 'उर्वशी' से सहज की समता कर सकता है । दोनो एक ही श्रेणी की-प्रयात श्रेष्ठ श्रेणी की रचनाएँ हैं । परन्तु यह हिन्दी के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस युग में उत्पन्न होने वाले महाकवि रवीन्द्र-नाथ, जो कुछ ही वर्षों में संसार-व्यापी ख्याति प्राप्त करने में समर्थ हए, श्राज 'विश्व-कवि' कहला रहे हैं, श्रौर हमारे सूरदास, जो कम-से-कम तीन सौ वर्षों से हिन्दी-भाषी जनता के समक्ष हैं, ग्रभी श्रश्लीलता के विषय वने हुए है ! यह साहित्य-सम्बन्धी हमारी मुच्छी का सबसे बड़ा प्रमाए है । श्रीर, हमें इस ग्रवस्था में वैद्य मिल गए है तिवारी जी-जैसे समीक्षक । सभी वातें बन गई हैं।

एक ही समस्या, जो इस विषय की शेष रहती है, सोलह सहस्र गोप-कुमारियों का एक कृष्ण में अनुरक्त होने और कृष्ण के द्वारा एक साथ ही उन सबका चीरहरण करने की समस्या है । साहित्यिक दृष्टि से यह कोई समस्या नहीं, केवल कला की एक योजना है। किव का आश्राय किसी विशेष गोपी का किसी विशेष पुरुष के द्वारा चीर-हरण कराकर उसे लिजित करने का नहीं है। वह एक सामूहिक भाव या तथ्य को—प्रकृति और पुरुष के आत्यन्तिक एकत्व को प्रकट करना चाहता है। इसलिए उसने समूह का प्रतिरूपक सोलह सहस्र की संख्या रखी। यह किव की व्यक्तिगत पिवत्र भावना का एक मनोवैज्ञानिक प्रमाण है। उन सहस्रों गोपियों का एक साथ चीरोपहरण भी कला की एक उत्तम सुक्त है। इससे वस्त्र-हरण की नग्नता की ओर से दृष्टि हट जाती है—चित्र की रेखाएँ हत्की हो जाती है—और हमारा ध्यान किव के वास्त-विक आश्रय की ओर आसानी से खिच जाता है। वह वास्तिवक आश्रय पित-पित (अथवा ईश्वर और जीव) के सत्य सिम्मलन के अतिरिक्त और कुछ नहीं।

इस प्रकार के सैकड़ों रत्न, जो सत्य, धर्म, कला श्रीर साहित्य से सम्मत हैं, 'सूरसागर' में पाये जाते हैं। पुराएगों में भी ये निधियाँ मिलती हैं, किन्तु दूसरे रूप में। वहाँ धर्म-पक्ष प्रधान हैं, 'सूरसागर' में साहित्य-पक्ष प्रमुख है। एक साहित्यिक की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ:

"मनि-मानक-मुक्ता-छवि जैसी। श्रहि-गिरि-गज-सिर सोह न तैसी,। नृप-किरीट तरुनी-तन पाई। लहइ सकल सोभा श्रधिकाई।।"

यहाँ पुराणों को म्रहि, गिरि, गज कहकर महाकवि सूर की कृतियों की नृप-िकरीट, तरुनी-तन सिद्ध करने में केवल मेरा हिन्दी-प्रेम ही नहीं लक्षित होता, साहित्य की विशेषता भी प्रकट होती है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मैं पुराणों के महत्त्व को कम करना चाहता हूँ, क्योंकि मिण, माणिक, मुक्ता भ्रादि के मूल-स्थान तो वे ही हैं। मैंने केवल दोनों के पृथक् व्यक्तित्व का निर्देश कर दिया है।

## .प्रतीक योजना

कुछ दार्शनिक पण्डित और ग्रालोचक सूर तथा ग्रन्य भक्त कवियों के प्रत्येक वर्णन का लाक्षिणिक ग्रयं मानते हैं और तदनुकूल उसका रस भी लेते हैं। कृष्ण की वाल-लीला के पदों में भी संकेत द्वारा दूसरे ग्रयं लग सकते हैं या नहीं, यदि लग सकते हैं तो काव्य-समीक्षा में उन पदों का रूप प्रतिष्ठित होता है—ये सब प्रश्न विद्वानो के सम्मुख ग्राते हैं; पर सबसे प्रथम प्रश्न तो यह ग्राता है कि सूर का ग्राशय उन पदों में लाक्षिणिक रहा है या वह लाक्षिणिक नहीं रहा—हम ही उसमें लाक्षिणिकता का ग्रारोप करते हैं!

"जव मोहन कर गही मथानी" आदि पदों से आभासित होता है कि सूर का आश्य दूसरे अर्थों में भी लग सकता है। यों तो बाल-लीला के अनेक पदों में किव अलीकिकता का संकेत करके यह आभास देता है कि वह कृष्ण के अवतार-स्वरूप का विस्मरण नहीं करता, न हमें क्राना चाहता है। परन्तु उन पदों में मुख्य वर्णन बालक कृष्ण का है, केवल पदों की अन्तिम पंक्तियों में सूर ने 'प्रभु', 'स्वामी' आदि अद्धासूचक विशेषणों का प्रयोग किया है, जिन्हें छोड़ देने से भी काव्य का रूप विकृत नहीं होता। पर इस पद पर पहुँचकर यह बात वदल जाती है। जब कृष्ण अपने हाथ में म्यानी लेते हैं तब नेती और दिध-पात्र का स्पर्श होते ही नागराज भी भयभीत हो उठते हैं। क्या इसे कोई वाल-लीला कह सकता है? यह कृष्ण की बाल-लीला तो समुद्र-मंथन तथा कल्पांत के प्रलय का-सा दृश्य दिखा रही है। तो क्या यह वही आशय नहीं रखती ? ऐसे ही एक अन्य अवसर पर सूरदास बाल-कृष्ण को मुँह में अँगूठा

डालते चित्रित कर साथ-ही-साथ सारी सृष्टि को प्रकम्पित कर देते हैं। ऐसे वर्णनों में बाल-लीला की फलक तो कम, दूसरे ही ग्रलौकिक ग्राश्य का ग्राभास ग्राधक मिलता है। इस प्रकार के ग्रलौकिक ग्राश्यों के ग्राधार पर उक्त विद्वान् ग्रालोयक सभी प्रसगों का लक्षणा द्वारा दूसरा ग्रथं लगाते हैं ग्रीर काव्य के भीतर ईश्वर, जीव ग्रीर जगत् के दार्शनिक रूप को प्रत्यक्ष करते हैं। जो पंडित ऐसा करना चाहें उन्हें कोई निषेध नहीं कर सकता। सूर के काव्य में भी इस बात के प्रमाग है कि वे किव तो थे ही, भागवत धर्म के मर्मज्ञ भी थे। उसका बुद्ध-वैभव इतना बढ़ा-चढ़ा ग्रवश्य था कि वे कृष्ण-चरित्र के भीतर व्यापक ब्रह्म का निर्देश भी कर सकते थे। भक्तजन तथा दार्शनिक दोनों को ऐसे निर्वचन रमगीय लगते हैं। फिरे यदि उस निर्वचन को काव्य के ग्रावरण में प्रस्तुत किया जाय तो सोने में सुगन्धि ही है। देखना यह है कि काव्य के ग्रावरण में प्रस्तुत किया जाय तो सोने में सुगन्धि ही है। देखना यह है कि काव्य के ग्रावरण में प्रस्तुत किया जाय तो सोने में सुगन्धि ही है। देखना यह है कि काव्य के ग्रावरण में प्रस्तुत किया जाय तो सोने में सुगन्धि ही है। देखना यह है कि काव्य के ग्रावरण में प्रस्तुत किया जाय तो सोने में सुगन्धि ही है।

श्राचार्य पं० भ्रानन्दशंकर ध्रुव ने श्रीकृष्ण के होली खेलने के सम्बन्ध का एक पद किसी सन्त से लेकर उद्धृत किया है:

> "एक समय श्रीकृष्णदेव के होरी खेलन मन भाई कृष्ण ने कैसी होरी मचाई ग्रचरज लखियो न जाई ग्रसत सत कर दिखलाई कृष्ण ने कैसी होरी मचाई ।"

वे इस पद पर टिप्पणी करते हुए लिखते है कि 'हमें तो जगत् में सर्वज्ञ परमात्मा की ही होली मची हुई मालूम पड़ती है। 'वह इस होली में स्वयं पूर्ण रस से रमण करता है श्रीर जीवों को रमण कराता है, इस होली की श्रद्भुतता का वर्णन नहीं किया जा सकता। विज्ञान का प्रत्येक प्रयत्न भगवान् की लीला के श्राश्चर्य को श्रिषकाधिक गम्भीर श्रीर उद्दीप्त कर रहा है। किव ने यथार्थ लिखा है: "श्रचरज लिखयो न जाई।"

परन्तु जिस किव का यह पद है वह काव्य-भूमि को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चला गया है। "ग्रचरज लिखयों न जाई" तक तो सुन्दर काव्य है पर इसके ग्रागे 'सत् ग्रसत् कर दिखलाई' ग्रौर 'पचभूत की घातु मिलाकर ग्रँड पिचकारी बनाई' ग्रादि साम्प्रदायिक उपमाग्रों में फँसकर उसने काव्यत्व का तिरस्कार कर दिया है। किव सुरदास ऐसा नहीं करते। वे किवता के रहस्य को समभते थे। उनके पद काव्य-गुग्ग-पूर्ण हैं। बाल-लीला का वर्णन करते हुए सूर ने स्थान-स्थान पर प्रेम-विद्वल होकर कृष्ण के लिए 'सूर के प्रभु', 'स्वामी की लीला' ग्रादि जो प्रयोग किये हैं, उनसे तो भगवान् के प्रति उनकी ग्रपरिचित प्रीति की ही व्यजना होती है।

सूर ने कृष्ण के होली खेलने, वंशी वजाने, रास रचने श्रादि का लितत वर्णन किया है, जिसमें विद्वानों को लाक्षिणिक श्रथं की फलक भी मिलती है, पर सूर ने उस लक्ष्य को स्थूल नाम देकर श्रपना काव्य-चमत्कार नष्ट नहीं किया है। उनकी रचना-चातुरी ऐसी है कि काव्य-रिसक श्रपना कविता-रस लेते हैं श्रीर विद्वज्जन कविता के श्रन्तपंट में रुचिर दार्शनिक तथ्यों का साक्षात्कार भी करते हैं। वर्णन के प्रवाह में सूर ने बड़े ही मनोवंज्ञानिक चमत्कार का परिचय देने वाले पद रख दिए हैं, जिनसे काव्य-धारा का मज्जन-मुख ही नहीं, दर्शन-मुख भी प्राप्त कर सकें। सूर की यह लाक्षिणिक शैली ऐसी उच्च कोटि की है कि कविना और दर्शन की धाराएँ सूरसागर में समानान्तर होकर बहती हैं, कोई विक्षेप नहीं पड़ता। जैसे श्रंतःसिलला सरस्वती गंगा श्रीर यमुना के बीच हों, ऐसा ही सूर की कविता-सरिता के उभय उपक्लों के बीच उनका लाक्षिणिक श्रथं है।

कविवर जायसी का 'पद्मावत' काव्य भी लाक्षिंगिक ग्राशय रखता है, जिसे पद्मावत के समीक्षक भ्राचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल लाक्षिशाक न कहकर 'ग्रप्रस्तुत' कहते हैं। परन्तु शुक्ल जी ने उस प्रप्रस्तुत ग्रर्थ को उचित महत्त्व नहीं दिया। कथानक-काच्य होने के कारएा शुक्ल जी को उसका अप्रस्तुत अर्थ प्रक्षिप्त-सा मानना पड़ा है, परन्तु सूर की कविता में उस तरह की कोई कठिनाई नहीं श्राती । कथानक-काव्य भी पूरे-के-पूरे प्रतीकात्मक होते हैं--- ग्रन्योक्ति कहला सकते है--जैसे श्रॅंग्रेजी की प्रसिद्ध हास्य-पुस्तक 'गलीवर्स ट्रेवल्स' हास्य रस की प्रायः सभी रचनाएँ-जिनमें लम्बे-लम्बे कथानकों वाली भी ग्रनेक हैं-लाक्षिणिक प्रथं खुलने पर ही प्रधिक ग्रानन्द देती हैं। बंगाली हास्य-लेखक परशुराम की अनेक कहानियाँ पूरी प्रतीकात्मक हैं। शुक्ल जी को पद्मावत के 'श्रप्रस्तुत' श्रर्थ को एकदम 'समास' कर देने की म्रावश्यकता क्यो पड़ो, यह हम नहीं कह सकते, पर हम सूरसागर के लिए कह सकते हैं कि यहाँ वैसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है; जिसे जो लक्ष्यार्थ मिलेगा-पंडितो को बहुत-से मिलेंगे-वे स्वच्छन्द रूप से उसका उपयोग करेंगे। ''सूर सग्रुग्। पद गावै'' की आरम्भिक प्रतिज्ञा से यह स्पष्ट है और अन्य पदों को देखकर यह निश्चय हो जाता है कि कृष्ण की सभी लीलाश्रों में श्ररूप को ही रूप तथा निराकार, निर्विषय, निरामय ब्रह्म को ही भिन्न-भिन्न श्राधार-श्राशय प्राप्त हुए हैं। निश्चयपूर्वक यह कोई नहीं कह सकता कि इसका यही विशेष श्राशय है। "हरि श्रनन्त, हरि कथा श्रनन्ता" की उक्ति सत्य ही है। साम्प्रदायिक मतवाद से अलग रहते हुए भी विज्ञजन अपना-अपना लक्ष्यार्थ इन

पदों में प्राप्त कर सकते हैं।

चोली-वंद तोड़ना—"भाजि गयो मेरे भाजन फोरि" आदि पदों पर विचार करते हुए कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। क्या कृष्ण का चोली-वन्द तोड़ना उचित है ? इस चोली-वन्द तोड़ने में उसका कौन-सा भाव लक्षित होता है। इसको "जन्म कर्म च मे दिव्यम्" के अनुसार कृष्ण का अलौकिक कृत्य मानने में क्या आक्षेप है ? कृष्ण को आदर्श मानकर उनका अनुकरण करने वालों के लिए उनका यह कार्य क्या अर्थ रखता है ? अथवा यहाँ कृष्ण के चोली-वन्द तोड़ने का कुछ और ही अर्थ माना जाय ?

इन प्रश्नों को लेकर काफी समय से विवाद हो रहे हैं। जहाँ तक किंवता का सम्बन्ध है, यह चोली-वन्द तोड़ने का प्रसंग प्रकृत भावात्मक है। किंव सूर की यह प्रतिपत्ति प्रशंसनीय है कि उन्होंने अपने वर्ण्य विषय के लिए काव्य की परिधि का उल्लंधन नहीं किया, प्रत्युत उस परिधि का विस्तार ही किया है। वहुत से पहुँचे हुए सन्तों की शुष्क वाणी से सूर की यह सरस धारा कितनी कमनीय है, यह साहित्य के विद्यार्थी समक्त सकते हैं। सारी विषय-वासना को भस्मान्त करने के बाद किंव ने चोलो-वन्द तोड़ने के इस प्रसंग में क्या रस पाया, यह सहृदयों के श्रनुमान करने की वस्तु है।

नैतिकता ग्रीर ग्रादर्श-सम्बन्धी विचार के लिए भी यहाँ ग्रवकाश है। सगुण ब्रह्म के चरित्र का ग्रमुकरण नहीं किया जा सकता। सूर ने यह प्रतिज्ञा नहीं की कि वह कृष्ण-चरित्र का गान इसलिए कर रहे हैं कि लोग उनका ग्रमु-करण करें। उनकी प्रतिज्ञा तो केवल यह है कि निर्णूण ब्रह्म के पीछे निरवलम्ब न दौड़कर वे सगुण पद-गान कर रहे हैं।

जो लोग सूर के कृष्ण का अनुकरण करना चाहें वे पहले उसके स्वरूप को समक्त लें। स्वयं परब्रह्म ने यह परमानन्द-स्वरूप धारण किया है। लौकिक आचरण का आदर्श यह नहीं है, क्योंकि कृष्ण के जन्म-कर्म दिल्य हैं, उनका आचरण अलौकिक है। जीव के रूप अवतरित होकर परमात्मा माया के बन्धन में पड़ते हैं, पर कृष्ण के रूप में अवतरित होकर वे मायापित हैं और भक्त-जनो को माया से मुक्त करते हैं। हम यदि कृष्ण पर किन्हीं कंमों का आरोप करके फिर उनके अनुकरण का अनुष्ठान करते हैं, तो हम एक पर्वे पर दूसरा पर्दा डालकर वास्तविक दृश्य को देखने का-सा प्रयास करते हैं।

सांख्य में इस पर्दे के बदले एक आइने का रूपक है, जिस पर पड़कर पुष्प का अक्स बदल जाता है। पुरुष तो वही है, पर आइने से उसका रंग दूसरा हो गया। सोचने की बात है, एक आइने के बदले यदि दो-दो आइने रख दिए प्रतीक-योजना १२७

जायें, तो क्या इससे स्वच्छ पुरुष की वास्तिविक कान्ति प्रकट होगी ? फिर हम भगवान् के रूप को श्रपनी बुद्धि, श्रादर्श, श्राचरण श्रादि के श्राइनों से देखना चाहते हैं, तो क्यों न श्रीर भी विकृत रूप हमें देख पड़े !

एक प्रक्षन, जो श्रव भी शेष रह जाता है, यह है कि भगवान् के जन्म कर्म तो दिन्य थे, किन्तु सूर को इसकी क्या श्रावश्यकता थी कि वे यह चोली-वन्द तोड़ने की ही कथा लेकर उस दिन्य जन्म-कर्म को दिखाते ? इसका एक उत्तर तो यही है कि सूर श्रेष्ठ किव थे श्रीर श्रपनी कान्य-सामग्री के उपयुक्त उन्हे यह दृश्य दिखाना श्रभीष्ट था । दूसरी बात यह है कि जिस स्तर से सूर का कान्य-स्नाव हुश्रा है उस पर पहुँचकर देखने से इसमें श्रनोचित्य की कल्पना नहीं की जा सकेगी । फिर कृष्ण की इस लोक-लीला का सांगोपांग वर्णन—जो कान्य की प्रकृत भूमिका के लिए ग्रावश्यक है—केसे होता यदि माखन-चोरी के उपरान्त गोपिका-समाज की लिलत लीलाएँ न दिखाई जातीं।

इतने पर भी यदि कुछ लोग ऐसे हों जो अपनी हिष्ट को ही सूर की हिष्ट बना लें और चोली-बन्द तोड़ने की क्रिया में दोष देखने लगें तो भी प्रश्न है कि सूर के कृष्ण यदि ऐसा करते हैं तो गोपिकाएँ उसका विरोध क्यों नहीं करती? एक-दो नहीं, सारे प्रदेश की सारी गोपियाँ क्या इतनी आचार-अष्ट हो गई थीं कि सब-की-सब कृष्ण के इस कृत्य को सहर्ष स्वीकार कर लेतीं? सूर ने तो इस सामूहिक पतन का कोई परिचय नहीं कराया, तो फिर इसका क्या कुछ रहस्य नहीं?

जो कृष्ए। एक दिन चोली-बन्द तोड़ते हैं, वे ही दूसरे दिन कंस का चध भी करते हैं। ग्रपने समय के सबसे बड़े पराक्रमी ग्रोर नृशंस नृपति का नाश क्या साधारए। काम था? यही नहीं, जो कृष्ण ग्राज गोपियों के साथ विनोद-पूर्ण क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, ख़ै ही कल वहाँ चले जाएँगे, जहाँ से निकट होते हुए भी, वे उनके पास कभी नहीं ग्रायँगे। मथुरा से बज दूर नहीं है, यह तो ग्रीर भी बड़ा प्रलोभन था कि कृष्ण बीच-बीच में बज को सेर करने ग्राते, पर वे कहाँ ग्राए? कृष्ण का यह व्रत कितना कठोर था कि वे समीप रहते हुए भी ग्रपनी प्रेम-पात्र गोपियों से एक जन्म को विदा हो गए। कभी दूसरी वार न मिले। इससे कृष्ण के निलिन्त रूप की हो भलक मिलती है।

वहुत-से सज्जन ऐसे हैं जो लाक्षिएक अर्थ को ही प्रमुख मानते हैं। जैसे चोली-वन्द तोड़ने का अर्थ—चोला, बन्धन या शरीर-बन्धन तोड़ना सहज ही वना लेते हैं जिससे अर्थ की अनुरूपता भी आ जाती है। संस्कृत में तो एक-एक शब्द के अनेक-अनेक अर्थ किये जाते हैं। घातुओं का इतना लचीला स्वरूप है कि जिघर चाहें घुमा लें। लोगों को श्रपने-श्रपने ईप्सित श्रथं तक पहुँचने की बहुत-सी सुविधाएँ हैं।

लाक्षणिक अर्थ की चर्चा करते हुए हम कह चुके हैं कि कवि के द्वारा निर्दिष्ट न होने पर भी (काव्य-कला के विचार से कवि उसका अलग से निर्देश करना उचित नहीं समभेगा) विचक्षण श्रीर सुबुद्धि पाठक श्रपनी विद्या-वृद्धि के अनुसार दूसरे अर्थ को प्रहरा करते हैं, परन्तु इस विषय में हम यह भी कह चुके है कि कवि का ग्राशय समभकर ही ऐसा करना चाहिए, उसके विरुद्ध नही । इसके श्रतिरिक्त यह प्रतिबन्ध भी मानना चाहिए, कि लक्ष्य प्रश्नं काव्य की स्वाभाविक सरसता का बाधक न हो, उसे द्विगुश्चित काम्य बना देता हो। संस्कृत के अलकार-शास्त्रियों के अनुसार लक्ष्य अर्थ को कवि-प्रीढ़ोक्ति सिद्ध होना चाहिए पर यहाँ इसकी कोई विशेष ग्रावश्यकता नहीं है। बिलकुल नवीन संकेतों द्वारा भी लक्ष्य का निर्देश किया जा सकता है यदि उसमें उचित स्वाभाविकता भ्रौर ग्रर्थ-प्रवरणता हो । एक-एक शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में खींच-तान करके जो अर्थ गढ़े जाते हैं, वे अर्थ की रमग्गीयता का अपहरग्ग कर लेते हैं। लक्ष्यार्थ तो वह श्रेष्ठ है जो काव्य से ग्राप-ही-ग्राप प्रकट होता जान पड़े। उदा-हरण के लिए कृष्ण के होली खेलने का यदि कुछ रूपकार्थ लिया आय तो वह 'होली' शब्द के श्रर्थ में बैठने की बौद्धिक क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि होली का जो एक चित्र भावना रूप से हमारे मन में बना हुआ है, उसी से वह लक्ष्य अर्थ उद्भूत हो जाय । इसी में कान्य की शोभा है श्रीर इसी से उसका द्विगुणित ग्रानन्द प्राप्त हो सकता है।

हिन्दू विचार-घारा की जो शास्त्रीय प्राणाली है उसके अनुसार कृष्ण की अवतार लाक्षणिक है, उसकी सब लीलाएँ लाक्षणिक है—लीला का अर्थ ही है लाक्षणिकता—और उनके दिव्य जन्म-कर्म की हम अपनी लौकिक दृष्टि से देख ही नहीं सकते । अतः इसकी आवश्यकता नहीं कि काव्य की स्वा-भाविक गति में विक्षेप करने वाले किसी-न-किसी लाक्षणिक अर्थ को प्रहण ही करें। तथापि स्वतन्त्रता तो सब को है ही और दार्शनिको की ऐसी रुचि भी होती है।

वेगा-गीत सूर ने मुरली के सम्बन्ध में बहुसंख्यक पद कहे है। सूर ही नहीं, भारत की अनेक भाषाओं के बहुत से भनत-किवयों ने कृष्ण की वंशी की मोहिनी शनित का गान किया है। मूल में यह प्रसंग श्रीमद्भागवत में आया है जहाँ उसे वेणु-गीत कहते हैं। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मतप्रवर्तक, सूर-दास के दीक्षागुरु श्रीमद्दल्लभाचार्य जी ने भागवत की अपनी सुबोधिनी नामक प्रतीक-योजना १२६

टीका में उक्त वेणु-गीत की व्याख्या करते हुए लिखा है कि वेणु-गीत से भगवान् के नामात्मक और रूपात्मक स्वरूपों में से नामात्मक स्वरूप का बोध होता है। सच ही है क्यों कि वेणु तो स्वर वाली वंशी है जो मुखर होकर— चित्रवत् रूप दिखाकर नहीं—अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। कृष्ण के द्वारा गीत होने के कारण यह वेणु-गीत चराचर को मोहने वाला और उन्हे एक स्रशेष में तन्मय करके शेष का मोह छुड़ा देने वाला सिद्ध हो जाता है। सगीत की प्रशंसा यूरोप के कला-ममंत्रों ने भी कम नहीं की है। प्राचीन यूनान में संगीत का रहस्य समझा गया था, यहीं से अन्य पित्रवमी देशों में भी उसका प्रसार हुम्रा था। प्रसिद्ध अभेज निवन्ध-लेखक स्टिवेंसन ने सगीत देव (Pan) के वेणु (Pipe) का माहात्म्य कहते हुए लिखा है कि इससे तो हर्ष-शोक, भय-श्राह्माद दोनों प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। महात्मा वल्लभाचायं ने वेणु की व्युत्पत्ति वतलाते हुए 'व' से उस ब्रह्म-सुख को ग्रहण किया है जिसके सामने 'इ' संसार का सुख 'प्रणु' नगण्य बनकर लुप्त हो जाता है। इस प्रकार कृष्ण की वेणु, ब्रह्म-सुख में लीन करने का वह साधन है जो निस्साधन जीवों को भगवान् का ग्राशीवांव रूप प्राप्त होता है।

श्री वल्लभाचार्य ने वेणु-गीत की एक विस्तृत विवेचना भी की है, परन्तु उससे यहाँ प्रयोजन नहीं । महात्मा सूरवास स्वय ही उन श्राचार्य के शिष्य थे ग्रतः यह समक्षना ग्रसंगत नहीं कि भागवत के वेणु-गीत की श्राचार्य-कृत व्याख्या उन्हें उपलब्ध हुई श्रीर उनके 'सूरसागर' के पदों में उसकी छाप पड़ी है।

जहां तक किवता का प्रयोजन है, किव के य पद पूर्ण रूप से सरस हुए हैं, जिनसे वह ज्यंजित है कि सूर स्वय तो संगीतज्ञ थे ही, संगीत के रहस्य से भी प्रवगत थे। ग्राचार्य वल्लभ के मुख्य गायक होने के कारण ग्रीर स्वयं दृष्टि-शिक्त से रिहत रहने के कारण सूर को गीत की श्रनन्य माघुरी में मग्न होने के प्रवसर यो ही सुलभ थे, किन्तु वे तो उच्चकोटि के भक्त और किव भी थ। जब विहारी-जंसे केवल कला-ममंज्ञ के हृदय को "तन्त्री-नाद किवत्त-रस" का ग्रास्वाद मिल चुका था, तब सूर को वह कितना ग्रधिक नहीं मिला होगा। किव ने इस प्रसंग को लेकर इतनी अनेक-अनेक नवीन उव्भावनाएँ की है कि इस विषय में शंका नहीं होती कि वह संगीत के रस से सिक्त तो थे ही, वंशी की उस ज्विन से भी पूर्ण परिचित थे जो नाम-रूप से भगवान् का श्राख्यान करने में लगी हुई है। यह वांस की बांसुरी इतना महत्त्व ग्रिधकृत कर ले कि स्वयं कृष्ण इसके नश में हो जायें, फिर यह जंसे चाहे उन्हें नचाए,

ग्रपने सामने गोपिकाओं की भी, जो कृष्ण की प्राण थीं, ग्रवहेलना कराए, वह ग्रसाधारण बाँसुरी रही होगी। नाम की महिमा बहुतों ने कही है, स्वयं नुलसीदास ने उसके वर्णन में बड़ी तन्मयता का प्रदर्शन किया है, परन्तु सूर ने कृष्ण की वशी को नाम का प्रतीक मानकर काव्य-जगत् में एक दूसरे ही प्रकार की परम रमणीय सृष्टि की है। तुलसीदास ने तो राम के नाम को स्वयं राम से बढ़कर माना है, परन्तु उनके नाम-गुण-गान में केवल विश्वास करना पड़ता है; स्वतः हम पर अधिकार करके वह अपना परिचय करा दे, ऐसी बात कम ही है। तुलसीदास को नाम-माहात्म्य कहने में उपदेशात्मक-शैली का प्रश्रय लेना पड़ा है। जैसे:

राम एक तापस-तिय तारी। नाम कोटि खल कुमित सिंघारी।।
रिषि हित राम सुकेतु-सुता की। सिंहत सेन सुत कीन्ह बिवाकी।।
सिंहत दोष दुख दास दुरासा। दरइ नाम जिमि रिव निसि नासा।।
भजे उराम आप भव चापू। भव-भय-भंजन नाम-प्रतापू॥
नाम-प्रसाद सभु अविनासी। साज अमगल मंगल रासी॥

परन्तु यह वर्णन काव्य-दृष्टि से विशेष मामिक नहीं है, क्योंकि नाम की जो-कुछ महिमा उक्त पदों में कही गई है उसे हम इतिवृत्त के रूप में ही ग्रहण करते हैं। नाम के प्रसाद से ही "कोटि खलों की कुमति सुधरी" है श्रीर "शिवाजी श्रमंगल साज धारण कर भी मंगल-राशि" बने हुए हैं, इन तथ्यों पर हमारी बुद्धि ही पहुँच पाती है, हमारी भाव-सत्ता का इससे सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं होता परन्तु सूर के 'बशी-प्रसग' में पूर्ण भावात्मकता का योग है।

सूर की वशी इस हिन्ट से अधिक प्रभावशालिनी हुई है। एक तो वह संगीत की सृष्टि करती है जो स्वयं ही परम मोहक है। फिर कृष्ण अपने अघरों पर घारण करके उसे जो सम्मान देते, उसके सामने अन्यों की जो उपेक्षा करते, उसके लिए एक पैर से खड़े रहकर जो अनुराग दिखाते हैं, वह सब प्रत्यक्ष वर्णन द्वारा हम पर विशेष प्रभाव डालता है। तुलसी की नाम की महिमा तो बुद्धि-प्राह्म है, किन्तु सूर की वंशी की महिमा आँखों के सामने दिखाई देती है। तुलसी का नाम-माहात्म्य भक्तों के लिए मान्य है, परन्तु सूर की वंशी-ध्वित अधिक व्यापक क्षेत्र में, अधिक सरस रीति से, अधिक स्पष्ट प्रभाव दिखाती है।

परन्तु यह प्रश्न यहाँ भ्रवश्य उठता है कि वेणु-गीत-सम्बन्धी ये सूर के पद भगवान् के नाम का ही लक्ष्य रखते हैं, इसका प्रमारण एक-मात्र बल्लभा-

प्रतीक-योजना १३१

चार्य की उक्त व्याख्या ही मान ली जाय या श्रौर कुछ । सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य श्रवश्य थे, परन्तु वे किव श्रौर गायक थे, दार्शनिक पण्डित नहीं ? तुलसीदास ने तो स्पष्ट शब्दों में नाम का माहात्म्य कहा है, परन्तु सूर तो लक्षणा द्वारा ही इस प्रकार का बोध कराते हैं। तो क्या सूर की यह प्रणाली तुलसी की श्रपेक्षा श्रधिक दुरूह नहीं ?

वात यह है कि कविता की हिष्ट से सूर के मुरली-सम्बन्धी पदों का लाख-िएक अर्थ आवश्यक नहीं है। जिस रूप में उन्होंने वंशी का परिचय दिया है और उसके प्रति गोपिकाओं की असूया आदि भाव दिखाए हैं वह यो भी सत्-काव्य का रूप है। कोरे बाँस की बाँसुरी, जिसमें छेद-ही-छेद हैं, कृष्ण की इतनी प्रिय वन जाय और प्रिय वनकर चराचर पर अधिकार कर ले, इससे जिन रहस्यों का सकेत होता है वे स्वय ही सरस रहस्य हैं। इन्हीं का आधार लेकर भवतगण लाक्षणिक अर्थ तक पहुँ नते हैं और द्विगुणित आनन्द उपलब्ध करते हैं।

भक्त-जनों के लिए तो तुलसीदास की 'नाम-महिमा' श्रीर सूर की 'मुरली-माधुरी' दोनों में ही समान स्वाद है, परन्तु काव्य के विचार से लोग सूर के इन पदों को श्रिधक पसन्द करेंगें। सूर की वशी में नाम की महिमा श्रिधक सुरीली होकर व्यंजित होतो है। नाम का सौन्दर्य-पक्ष इसमें श्रिधक खिला है। तुलसी के नाम-गुएा-गान में निश्छल उद्गारों का एक स्वच्छ प्रवाह है श्रीर विश्वास की ऐसी लयकारी तरग है जो विना सूचना दिए ही श्रपनी श्रोर खींच लेती है, किन्तु सूर की वंशी-ध्विन में वह मोहिनी-लय है जिसमें स्वेच्छा से ही जीव लीन होते, स्वेच्छा से ही तन्मय हो जाते है।

रास—रास एक मडलाकार नृत्य का नाम है जिसमें बहुत-सी नर्तिकयां भाग लेती हैं। प्रत्येक प्रकार के नृत्य एक विशेष भाव-उद्रेक के प्रतिफल होते हैं, रास तन्मयता के प्रवल उद्रेक का प्रतिफल माना गया है। गोपिकाएँ कृष्ण में इतनी तन्मय हो उठी हैं कि वे उनसे वियुक्त होकर एक क्षरण भी नहीं रह सकतीं। कृष्ण के रूप पर वे इतनी मुग्च हैं कि सदा उन्हों का दर्शन चाहती हैं। श्राकर्षण का यही विकास श्रपनी चरम श्रविध में रास का रूप धारण फरता है। वे सब शरत्समय की एक चाँदनी रात में कृष्ण की बंशी सुनकर उत्किठत हो उठीं, श्रपने को सँभाल न सकीं, सब श्रपने-श्रपने काम-काज छोड़कर दौड पडीं। भागवत् में इस श्रवसर की विस्तृत कथा है। कृष्ण ने गोपियों को पहले मना किया। उन्हें समझाया कि परिवार का लालन-पालन, पित की सेवा, ये गृहिणियों के उत्तम धमं हैं। इन्हें छोड़कर श्रन्य का सेवन

कुल-कामिनियों के लिए उचित नहीं है। इस भयावह कार्य से अयश मिलेगा। तुम्हें अपने-अपने घर जाकर अपना-अपना गृह-कार्य करना चाहिए और यदि मुभसे प्रीति है तो घर में मेरा ध्यान करो, मेरा कीर्तन करो, उसमें इतना अधिक सुख पाश्रोगी, जितना मेरे समीप रहकर यहाँ नहीं पा सकतीं।

गोपियों ने स्पष्ट उत्तर दिया कि हम तो लोक-परलोक की परवाह नहीं करती; श्रापके लिए हमने घर्म-कर्म सबका पालन किया। क्या वर्णाश्रम घर्म, श्राचार-विचार श्रीर कर्म के सब विद्यान श्रापके पाने के लिए ही नहीं हैं? क्या श्रापके मिल जाने पर भी वे सब बने ही रहते हैं ? हम तो ऐसा नहीं समभतों। किन्तु श्राप यदि श्राज्ञा देते हैं कि हम श्रापको छोड़कर चली जायें तो कृपया श्राप हमें इतनी जाकित भी दीजिए कि हम श्रपने पैरों को श्रापसे विमुख हो कर चलने की प्रेरणा कर सकें। वह जाकित हममें नहीं है।

तब जैसे तारिकाश्रों से घिरे हुए शशांक दीप्तिमान होते हैं वैसे ही उत्फुल्ल-मुखी गोपिकाश्रों से परिवेष्टित कृष्ण की रांस-लीला श्रारम्भ हुई। कृष्ण की रास-लीला के सम्बन्ध में भी अनेक प्रकार के संशयात्मक प्रश्न किए जाते है, परन्तु प्रधिकांश प्रश्न करने वाले संगीत, नृत्य ग्रादि कलाग्रों के रहस्य से परिचित नहीं होते । संगीत की ही भाँति नृत्य भी तन्मयता का साधन है। जीवन की भिन्न-भिन्न जटिल समस्याओं से चित्त को एकाग्र करने का श्रम्यास, विषमता के ऊपर साम्य स्थापित करने की चेष्टा एक ऐसी संगीतमय स्थिति को उपस्थित करती है जो शांति श्रीर श्रानन्द का कारए। होती है। भारत के दार्शनिकों ने तो प्रलय में भी लय का अनुसंधान किया, जिससे प्रलयंकर का तांडव भी नृत्य की कोटि में परिगिएत हो सका। विचार करने से यह सबको श्रतुभव होगा कि संगीत श्रीर नृत्य का यह रूप जीवन की विशेष उन्नत साध-नाभ्रों का प्रतीक है। कलाभ्रों को जब इस हिन्ट से देखा जाय तब उनका मर्म ग्रहरण किया जा सकता है और तब नृत्य और संगीत के उस प्रचलित रूप की निकृष्टता भी समभ में थ्रा सकती है, जिसके कारण बहुतों को कला-मात्र से विरिवत होने लगी है। जो लोग कृष्ण को रास-लीला का यह कहकर विरोध करते हैं कि कृष्ण को नट बनकर यह निम्न ग्रादर्श समाज के सामने न रखना चाहिए था, वे नृत्य के वास्तविक रहस्य को पहले समभ लें।

परन्तु भागवत मत के श्रनुसार नृत्य (रास) जीवन का केवल एक परि-माजित विकास ही नहीं है, वह तो जीवन की सभी साधनाओं की श्रन्तिम सिद्धि है। गोपिकाओं ने जन्म-भर श्राचारनिष्ठ रहकर पूर्ण धर्माचरण करने के उपरांत मानो उसी धर्मचर्या के श्रन्तिम निष्कर्ष के रूप में कृष्ण के साथ रास रचा है। इसका वही अयं है जो गोपिकाएँ कृष्ण से निवेदन कर चुकी हैं। संसार के सब आचार उन्हों के निमित्त है और उनके मिलते ही वे सब छूट जाते हैं। मनुष्य जो दुनियादारों में पड़कर माया का बन्धन स्वीकार करता है वह भी इसी हेतु से कि एक दिन इससे छुटकारा मिलेगा। मनुष्य के लौकिक धर्म-कर्म निमित्त-मात्र हैं। इस निमित्त के अंतःकरण में जो चरम ध्येय निहित है वही मानो कृष्ण और गोपिकाओं के रास के रूपक (लीला) से प्रकट किया गया।

इस विचार से रास को पूर्णतः श्राध्यात्मिक रूप, मिल जाता है जिसका श्रोर श्रियक स्पष्टोकरण भागवत में किया गया है। गोपिकाएँ कृष्ण के साथ तन्मय होकर विहार करती है, मानो जीव श्रपने सब बन्धनों से मुक्त होकर श्रपने स्वरूप (कृष्ण) को पहचानता है श्रोर उसी श्रानन्द मे विभोर होकर क्रीड़ा करता है। वहाँ कृष्ण श्रोर गोपिकाएँ दो नहीं रहीं, एक ही हो गई। भागवत में इस एकता पर टिप्पणी करते हुए लिखा गया है कि जैसे बालक श्रपने प्रतिबिम्ब को लेकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही भगवान रमापित ने हास्य-श्रालिंगनादी द्वारा अज-सुन्दियों के साथ क्रीड़ा की थी। श्रात्माराम होते हुए भी उन्होने श्रनेक रूप करके प्रत्येक गोपी के साथ पृथक्-पृथक् विचरण किया था। यह खेल ईश्वर ही कर सकते हैं; कोई भी मनुष्य इसका श्रनु-करण कदापि नहीं कर सकता।

यो तो कला-विवेचन की दृष्टि से भी नृत्य ग्रादि कलाएँ ग्रपने मौलिक रूप में कामोद्दीपक नहीं हैं, वरन् सात्विक ग्रानन्द के सहज उद्रेक से इनकी उत्पत्ति होती है ग्रोर ऐसे ही ग्रानन्द की निष्पत्ति भी ये करती है, किन्तु श्रीमव्भगवत में इन्हें नितांत ग्राष्यात्मिक ग्रोर ग्रलोकिक स्वरूप दिया गया है। भक्तवर सूरदास की भावना भी भागवत की भाँति ही दिच्य माननी चाहिए।

भ्रमर-गीत-शिकृष्ण कस का बुलावा पाकर ब्रज-भूमि से मथुरापुरी चले गए। जाते समय उन्होंने कहा था कि वे शीघ्र ही लौट आयेंगे; इसी आसरे सारे गोप-गोपी वहुत दिनों तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे; इस आशा मैं कि वे आने को कह गए हैं तो अवश्य आयेंगे। परन्तु जब वहुत दिन हो गए और कृष्ण न आए तब उनकी वेचेनी वढ़ी और उन लोगों ने मथुरा जाने वाले पिथकों के हाय अपने सन्देश भेजे और उनका सम्वाद मेंगाया। यशोदा ने भी सन्देश भेजा; गोपियों ने भी भेजा ! पर किसी का कोई उत्तर नहीं आया। इससे समस्त ब्रज-मण्डल में और उत्कण्ठा बढ़ी। पिथकों का मथुरा से उस राह

य्राना-जाना भी किटन हो गया, क्योंकि सन्देशों की संख्या बढ़ चली ग्रौर पिथकों का राह चलना भी दूभर हो गया। ब्रजवासी जब सब प्रकार से निराश हो गए, तब उनका दुःख भीतर-ही-भीतर उनकी श्रात्मा को घरने लगा। गोपों के बालक पेड़ों पर चढ़कर दूर तक कृष्ण की राह देखते, गोपियाँ अपना ग्रसह्य सन्देश पक्षी, पवन, मेघ ग्रादि द्वारा भेजने का प्रयास करतीं। यह सब उपाय भी व्यर्थ हो गए। तब तो गोपियों के ग्रश्च-जल से उस प्रदेश में दुःख की सिरता बह निकली। गोपाल-बाल बिना ग्रन्न-जल के दिन व्यतीत करने लगे, गायों ने दुःख से रेंभाना ग्रारम्भ किया। जड़ प्रकृति भी एक बार शोकातुर ग्रौर विकल हो उठी। यमुना कृष्ण के वियोग में नीली पड़ गई। कुञ्जें एकान्त में दीर्घ-उच्छ्वास लेतीं, बेलियों की ग्रांखें भर ग्राई, हाट-बाट ग्रब शून्य पड़ गए।

उघर कृष्ण ने रंग-भूमि में कंस का वघ किया और प्रजा द्वारा वे राजपद पर अभिषिनत किये गए। राज-काज के उत्तरदायित्व के कारण उनका अधिक समय उसी में व्यतीत होने लगा। कंस की एक कुष्ण कूबरी दासी कृष्णा से प्रसन्न होकर कृष्ण ने गोपियों की सुध-बुध खो दी। कृष्ण के जीवन की धारा अब गोप-गोपियों के विनोदमय उपकूलों पर कल-कल छल-छल न करती हुई, अधिक गम्भीर और अधिक प्रशान्त होकर बह रही थी। परन्तु प्रश्न तो यह या कि कृष्ण के जीवन के साथ-साथ गोप-गोपियों का जीवन केंसे बदल जाता? वे तो अपनी उसी वनस्थली में उन्हीं स्मृतियों को साथ लिये समय वाहित कर रही थीं। कृष्ण महाराज हो गए थे तो क्या हुआ, यशोदा के लिए तो वे वहीं 'कृष्य कन्हैया' और गोपियों के लिए तो वे ही नटनागर थे। तब समस्या यह खड़ी हुई कि कृष्ण क्या उपाय करें जिससे उधर उनके लोकोत्तर-चरित्र का भी विकास हो, उघर ब्रजवासियों का भी समाधान हो।

मधुर भाव से कुष्ण की उपासना करने वाले कियों और गायकों के सामने भी यह समस्या उपस्थित थी, और सूर के सामने भी, कि आगे कृष्ण-काव्य की कीन सी दिशा बदली जाय। अब तक कृष्ण के साथ बज के निवासियों ने जो रँगरेलियां की थीं उनकी एक प्रकार से हद हो चुकी थी। अब कंस का वध करके फिर कृष्ण बज लौट आते अथवा बीच-बीच में बज-मण्डल में दर्शन दे जाते तो इससे न तो काव्य को कोई विशेष चमत्कार प्राप्त होता न जीवन के किसी नवीन पक्ष पर प्रकाश पड़ता। भक्तों की भावना भी इतनी क्षुद्र नहीं थी कि संयोग-मुख में ही उन्हें तृष्ति मिलती। जो कृष्ण अभी उस दिन तक बज में अपनी लिलत लीलाओं के द्वारा जन-जन में नवीन प्राण, और

प्रतीक-योजना १३५

प्राग्ग-प्राग्ग में नवीन उमंग भर रहे. थे, श्राज यदि फिर वहां श्राय श्रोर श्राकर बस जाय तो श्रच्छा, या वहां न श्राकर श्रपने वियोग में वहां के एक-एक कंठ से उत्कठित उद्गार सुनने का श्रवसर दें, तो श्रच्छा ? किवयों श्रीर सन्तो ने मिलकर यही निर्णय किया है कि दूसरी बात ही श्रिधक मार्मिक है, कृष्ण के चरित्र की श्रलौकिक भाँकी दिखाने में श्रिधक उपयोगिनी है।

परन्तु कृष्ण गोपियो की अवमानना करके उन्हे छोड़ तो सकते नहीं थे। उनके प्रति उनका उमडता हुग्रा अनुराग तो कभी सुख नहीं सकता था। कोई भी अपने प्रियजन को विसार नहीं सकता, फिर कृष्ण-ऐसे प्रेमी-गोपिकाओं-जैसी प्रेमिकाओं को कैसे विसार देते ? वे इसी चिन्ता में निमग्न थे कि उन्हें उद्धव नामक एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष मिल गए। ये कृष्ण के सखा थे, पर इन्होने कृष्ण के प्रेम-कातर स्वभाव को कितना पहचाना था यह वे ही जानें। जब कृष्ण ने इनसे गोपियों की कथा कही, तो इन्होने कृष्ण से कहा कि यदि आप कहें तो में बज जाकर उन सबको समभा आऊँ कि वे आपके पीछे हैरान न हों, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान आरम्भ करें। जिस व्यक्ति ने ऐसी बात कही वह न केवल हृदयहीन होगा; शास्त्रों के यथार्थ तत्व से अनिभज्ञ, ब्रह्म के सगुण और निर्गुण रूपो में कृत्रिम भेद करने वाला भी ठहरता है। उसने न सगुण ब्रह्म का स्वरूप पहचाना, न निर्गुण ब्रह्म का, न उसने भगवान् के अवतार रूप की महिमा समभी।

सूर ने इस सम्पूर्ण प्रसंग को एक अत्यन्त अनू ठे विरह-काव्य का रूप दिया है, जिसमें आदि से अन्त तक बज को दु.ख-कथा कही गई है। इस कथा के दो भाग हो जाते हैं। एक तो उद्धव के सन्देश जाने के पूर्व की वियोग-कथा, जिसमें विरह-दशा के प्रायः सभी वर्णन और विनय, उपालम्भ आदि हैं; और दूसरा उद्धव तथा गोपियों का वार्तालाप जिसमे प्रेम की अनन्य तन्मयता सर्वत्र घ्वनित हुई है। इस वार्तालाप के सम्बन्ध में बहुत से लोगो ने अपनी-अपनी धारगाएँ प्रकट की हैं, जिनमें एक यह है कि इसके द्वारा महात्मा सूर ने सगुरा बह्म का निरूपण और निर्णु श का खंडन किया है। एक और वैचित्र्यपूर्ण आलोचना, जो इस विषय में की गई है, यह है कि सूर ने इसके द्वारा उस चिरकाल से चले आते हुए पाखंड पर प्रहार किया है जो पड़ों, पुरोहितो और पुजारियो के प्रचार का प्रधान विषय रहा है, जिससे उनका गुरुडम का गढ़ उहकर गिर पड़े। ब्रह्म को व्यापक, अविनाशी आदि मानकर और व्यक्ति को क्षुद्र बताकर उसका विकास रोक देना जिन्हे इष्ट था, उन धर्माचार्यों के विरुद्ध सूर ने यह आन्दोलन उठाया। इसके द्वारा गोपियों ने

कृष्ण. की पूजा का भाव प्रतिष्ठित किया—जो कृष्ण ग्रपने समय के नेता के कप में कार्य कर रहे थे ग्रीर वास्तव में ग्रपने उपकारी कार्यों के कारण पूज्य थे। जीवित कृष्ण को—ंलोक-कल्याण ही जिनका घ्येय था—छोड़कर ग्रज्ञात के पीछे भटकते फिरने से कुछ लाभ नहीं है। इसी मर्भ की शिक्षा उद्धव-गोपी प्रसंग में दी गई है, यही उक्त 'ग्रभिनव' ग्रालोचकों की ग्रालोचना का निष्कर्ष है।

वास्तव में सूर का श्राशय न तो निर्णुण ब्रह्म के विरुद्ध सगुण ब्रह्म की प्रतिष्ठा करना था और न उन्हें पड़ों, पुजारियों श्रीर पुरोहितों के विरुद्ध किसी प्रकार का श्रान्दोलन उठाना था। यदि हमें सूर की कविता के साथ न्याय करना है, तो हम सबसे पहले प्रसंग को समक्षने का प्रयास करें। सूरसागर का काव्य कृष्ण की रास-रचना करके उन्हें मथुरा भेज चुका है। श्रानन्द की श्रात्म श्रवधि के उपरान्त श्रवसाद के दिन श्राए हैं: कृष्ण मथुरा से ब्रज नहीं श्राते, न बहुत दिनों तक कोई सन्देश ही भेजते हैं। यह गोपियों के पक्ष में कृष्ण की ऐसी निष्ठुरता है जो काव्य का सुन्दर विषय बन सकती है। यदि इस निष्ठुर परिस्थित में गोपियां कृष्ण के बिना श्रपने को निरवलम्ब पाती है श्रीर इस निरवलम्ब दशा में भी वे दूसरे किसी का श्राक्षय नहीं चहतीं—श्रन्त तक कृष्ण की ही बनकर रहेंगी, चाहे जो हो जाय—तो यह कितनी बड़ी प्रम की साधना नहीं है! वह प्रलय है जो निराश, पीड़ित, लांछित प्रेमिका के हृदय में श्रपने प्रेमी के प्रति जागृत रहता है; वह निष्ठा श्रभिनन्दनीय है जो एक की होकर दूसरे का मुख नहीं देखती; वह वत वंध है मृत्यु का सामना करके श्रमर बनता है।

जो कृष्ण ब्रजभूमि के इतना निकट रहते हुए भी वहाँ आने का नाम नहीं लेते, वे किस 'निर्णु ए' से क्या कम हैं ? जिन्होंने भोली-भोली गोपियों को प्रेम के पाश में बाँधकर फिर वियोग के पारावार में डाल दिया है उनकी निष्ठुरता की क्या 'अवधि' है ? परन्तु सूर का आश्रय निर्णु एा, निरवधि ब्रह्म का खण्डन करना ही नहीं था । वे तो कृष्ण की अलीकिक लोक-लीला के साथ-साथ गोपों का, गोपियों का, भक्तों का—स्वयं अपना—तादात्मय स्थापित कर रहे हैं । संयोग की मधुर मुरली बजाने के बाद अब वे विरह के अश्र-जल से कृष्ण का अभिषेक करने चले हैं । किन्तु वियोग की इस तप्त वायु में सभवतः संयोग से भी अधिक प्रेम और आनन्द के परमाणु उच्छ्वसित हो उठे हैं । यह प्रेम और यह आनन्द कांच्य में हश्य नहीं है, अहश्य रूप से व्वनित है और यह उन कृष्ण के प्रति है जो पास ही मयुरा में रहते हुए भी 'अहश्य' बन गए हैं । कीन

कह सकता कि गोपिकाएँ उस 'ग्रहश्य' की उपासिका नहीं थीं ! कृष्ण तो एकाघार में सगुण भ्रोर निर्गुण दोनों हैं, कोई उनका निर्वचन करे फिर भी वे श्रनिर्वचनीय हैं। सूर के श्याम को जो इस रूप में नहीं पहचानते वे ही सगुण-निर्गुण-सम्बन्धी भगड़ों में सिर खपाते हैं।

पंडों, पुजारियों श्रोर पुरोहितों वाला प्रसग भी श्रपूर्व ही है। परन्तु खेद हैं, यह श्राधुनिक हिष्ट सूर को प्राप्त नहीं थी। सार्वजनिक पूजा की कोई नई पद्धित सूर ने नहीं चलाई है, ब्रह्म को ध्यापक कहने से व्यक्ति को क्षुद्र बन जाना पड़ता है यह श्रति नूतन व्यक्तिवाद सूर को ज्ञात नहीं था, नहीं तो वे ऐसा श्रनोचित्य करते ही क्यों?

सीधी बात तो यह है कि सूर फ़ब्गा के उपासक थे श्रीर उन्हें सब-कुछ मानते थे। वे उनके, लोक-चिरत के रमगीय श्रंशों का गायन करने बैठे थे। स्रजभूमि के गोचारक, गोपी-वल्लभ फ़ब्ग ही सूर के उपास्य हैं। संयोग में भी, वियोग में भी, वे उन्हीं की एक-मात्र कथा कहते हैं। जो कोई श्रपने श्राराध्य की व्यापक भावना करेगा वह सभी परिस्थितियों में उनकी भलक देखकर मुग्च होगा। काव्य की हिंद से भी सूर को नवीनता की खोज करनी थी। उन्होंने उद्धव के प्रसंग को उठाया श्रीर कथनोपकथन की प्रभावशालिनी शैली में श्रपने वे गीत गा चले जो पद-पद पर कृष्ण के प्रति श्रनन्य प्रीति की ध्यंजना करते श्रीर विरह-काव्य की सरस धारा प्रवाहित करते हैं।

उद्धव-गोपी-संवाद में, पूर्व पक्ष उद्धव का है श्रीर उत्तर पक्ष गोपियों का । पहले उद्धव ने ही कृष्ण को छोड़कर निर्गृण को ग्रहण करने की बात चलाई है। बैसी श्रवस्था में गोपियों जो उत्तर देती हैं उसे उद्धव के निर्गृण पक्ष के समकक्ष सगुण पक्ष का प्रत्यक्षीकरण-मात्र समक्षना चाहिए। उसका यह श्राशय कहीं नहीं है कि गोपियों निर्गृण ब्रह्म को नीचा दिखा रही हैं श्रथवा उसकी सत्ता ही नहीं मानतीं। यदि घ्यान देकर देखा जाय तो गोपियों के उत्तर में केवल कृष्ण के प्रति उत्कट श्रनुराग की ही सर्वत्र व्यंजना है; निर्गृण के खडन का उपक्रम उतना नहीं। निर्गृण के सम्बन्ध में श्रधिकांश में गोपियों की ऐसी उक्तियां श्राई हैं:

"कह करों निरगुन लैंके ही, जीवहु कान्ह हमारे।" "तहाँ यह उपदेश दीजै जहाँ निरगुन-ज्ञान।" "ये (निरगुन) बतियाँ सुनि रूखी।"

इनमें कहीं भी निर्गुण का तिरस्कार नहीं है, उसके निराकरण का तो प्रश्न ही नहीं। केवल उसके शुष्क ध्यान, उसकी कष्ट-साध्य साधना आदि का हो पद-पद में उल्लेख है।

बज की सुललित लीलाग्रों के उपरांत सूर ने यह क्लेशकर विरह की बृहत्कथा कही है, जो हिन्दी-साहित्य में बहुत प्रधिक महत्त्व रखती है। प्रब जब साहित्य का ग्रध्ययन व्यापक रूप से श्रारम्भ हो गया है, अनेक ऐसे प्रश्न उठने लगे हैं और उठेंगे जिनका उत्तर देने के लिए नवीन और स्वतंत्र बृद्धि की श्रावश्यकता पड़ेगी। कवियों का अध्ययन स्वतः ही श्रधिक गम्भीर भाव से करना होगा। ग्रब तक तो भक्त कवियों श्रीर शृङ्गारी कवियों को श्रलग-ग्रलग कालो में डालकर एक दूसरे से सम्पर्क-विहीन रखने की व्यवस्था थी परन्तु श्रव ये प्रश्न भी निस्संकोच पूछे जाने वाले है कि सूर ग्रादि भक्त थे, इससे क्या प्रयोजन ? क्या वे शृङ्गारी नहीं थे ! ग्रीर जिन्हें ग्राप शृङ्गारी कवि कहते हैं उन्होंने भी तो राधा-कृष्ण का ही श्रृङ्कार-वर्णन किया है। फिर इनमें ग्रीर उनमें भ्रन्तर क्या है भ्रीर क्यों न ये एक ही श्रेगी में रखे जायें ? सूरसागर की हस्तलिखित प्राचीन प्रतियों में नायिका-भेद के शीर्षक रखकर पद लिखे मिलते हैं, जिनके श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि सूरदास ही हिन्दी में नायिका-भेद के प्राथिमक कवियों में है। इस विषय में ग्रभी अनुसंघान की श्रावश्यकता है परन्तु जो तथ्य प्रकट हो रहे हैं श्रीर जिस स्वच्छन्द पथ पर हिन्दी का काव्य-विवेचन चल पड़ा है, उसे देखते हुए यह हढ़ श्रनुमान है कि केवल भक्त संज्ञा देकर ही सूर आदि की कोटि अन्य कवियों की कोटि से श्रलग नहीं की जा सकेगी। सूरदास भक्त थे या नहीं, यह तो इतिहास के विद्यार्थी के स्रनुशीलन का विषय है। बिहारी भक्त नहीं थे, यह भी हममें से कोई नहीं कह सकता। राज-दरबार में रहने के कारण ही कोई श्रृङ्गारी और श्रभक्त मान लिया जाय, यह कोई तुक की बात नहीं है।

यदि नायिका-भेद लिखकर सूर परम भक्त श्रीर महात्मा कहला सकते हैं
तो वही काम करने वाले दूसरे भी क्यों नहीं कहला सकते ? श्रपने-श्रपने
काव्य-ग्रन्थों का श्रारम्भ करते हुए सूर श्रादि की भाँति श्रन्य किवयों ने भी
मंगलाचरेण किया है श्रीर राधा-कृष्ण को ही श्रपनी किव-प्रतिभा उत्सर्ग करने
की बात लिखी है। भक्तों की भाँति इन किवयों ने भी सहस्रों पद्यों में गोपीकृष्ण की ही लीला का वर्णन किया है। श्राजकल, जब नित्य नई शैलियों से
काव्य की समीक्षा की जाती है, तब बहुत से ऐसे समीक्षक भी सामने श्रायंगे
जो इन श्रुङ्गारी किवयों के छन्दों को ईक्वर-पक्ष में भी चरितार्थ कर देंगे।

बद्धि के इस विकट विकास के सामने कविता का वास्तविक तथ्य-निरूपण करने का उपाय साहित्यिक मनोविज्ञान के अनुशीलन के अतिरिक्त दूसरा नहीं प्रतीक-योजना १३६

दिखाई देता । सुर म्रादि भक्त-कवियों की स्वच्छ भावना (भिक्त) के उद्रेक में और परवर्ती काल के कवियो की अनुकरएए-प्रिय प्रएाली-बद्ध कविता में मनोविज्ञानं के प्रत्येक विद्यार्थी को स्पष्ट ग्रन्तर दिखाई देगा। नायिका-भेट ेहो या ऋतु-वर्णन, कवि की मनःक्रिया कहीं छिपी नहीं रहती। सूर व्यापक भावना के वास्तविक भक्त थे; उन्होंने कृष्ण की सयोग-लीलाग्रो में रस लिया था। तो वियोग-वार्ता में उसने भी श्रिधक रस-वर्षण किया है। कोई भी उत्तर-कालीन शृद्धारी कवि विरह-काव्य की रचना में इतना अधिक तल्लीन नहीं हुआ। जिस किव ने कृष्ण को हाथ छुड़ाकर जाते देखकर यह कहने का साहस किया था कि हाथ छुड़ाकर भागना सहज है, पर हृदह से निकल जाना बहुत कठिन है-मर्द तब समभूँगा यदि हृदय से निकल जाग्रोगे-उसकी कविता में श्राप इस जनश्रति की प्रत्यक्ष करके देख सकते हैं। इन किंवदन्तियों का श्रर्थ साहित्यिक मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए संग्रह्णीय है। सूर के कृष्ण एक बार जब हाथ से छूटकर आँखों की ओट हुए, वियुक्त होकर चले गए-तब से श्रन्त तक सूर ने उन्हे हृदय से नहीं ही जाने दिया। सयोग में कृष्ण की मृति श्रांखों में थीं, वियोग में वह श्रन्तस्तल के निग्ढ़ प्रदेश में छिपाकर रखी हुई है। दशम स्कंघ के अन्त तक वियोग की मर्म-कथा है जिसको सूर जैसे भावनावान भक्त ही सहन कर सकते थे, कोरे शृङ्गारी कवियो के लिए यह ग्रसाध्य-साघन था।

युग के मौलिक विचारकों श्रीर वास्तविक भावनावान् कियों की वासी श्रपना स्वर श्रलग ही प्रकट करती है। पीछे से उनके श्रनुकरण में श्रिविक श्रलंक्रत, श्रिविक सजीले पद कहे जा सकते हैं; पर जो नवीन उपमाएँ, जो नवीन मुद्राएँ, जो नवीन भाव-मूर्तियाँ—जो समस्त नवीनता, तल्लीनता श्रीर विश्वद भावना एक किव में होगी वह दूसरे में नहीं हो होगी। सूर के पदों की श्रन्तिम पंक्तियाँ श्रिविकांश में श्रात्म-निवेदन के रूप में श्रप्नी उत्कट-भावना का परिचय देती हैं। केवल काव्य की हिष्ट से इनकी कोई विशेष श्रावश्यकता नहीं थी। परन्तु ये तो जैसे किव की लेखनी से स्वतः हो उल्लिखत हो गई है। ये न भी होतीं तो भी पूरे काव्य का श्रध्ययन करके प्रत्येक समीक्षक इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता कि इस किव ने सम्पूर्ण वासना-जन्य श्रुङ्गार को भस्म करके लेखनी उठाई थी श्रीर इसके काव्य का एक-मात्र श्राश्य श्रनन्य भाव से भगवान् की श्रलोकिक लोलाश्रों का सौन्दर्य-चित्रण करना है। इस किव ने कृष्ण की जैसी भावना को थी वह स्वयं उसकी ही थी। परम्परा से प्राप्त साम्प्रदायिक भित्त तो शुष्क बुद्धि के चक्कर लगाने का विषय वन जाती

है। पर जो भिक्त सूर की थी वह मन को, बुद्धि को, विवेक को, ज्ञान को— सबको रुचि श्रीर सबके लिए हितकर सिद्ध हुई। यों तो सूर की कविता-मात्र में उनकी स्वच्छ, सजीव भावना विकसित हुई; किन्तु इस विरह-काव्य में तो वह श्रितिशय मंनोरम बनकर हम पर श्रिष्ठिकार करती है श्रीर हम विनत होकर उसकी महिमा स्वीकार करते है।

## काव्य-सौन्दर्य

सूरदास जी का सूरसागर केवल काव्य ही नहीं है, वह घार्मिक काव्य भी है। घानिक ग्रन्थ की दृष्टि से उसका सम्मान जन-समाज में तो है, किन्तु विद्वानों के बीच अनसर इस विषय के विवाद उठा करते हैं कि सूरसागर की गराना घामिक काव्य-प्रन्थ के रूप में होनी चाहिए या नहीं ? धार्मिक काव्य के सम्बन्ध में इन विद्वानों के विचार बहुत-कुछ विलक्षए। हैं। प्रधिकांश लोगों का ऐसा ख़याल है कि त्याग, संन्यास भीर वैराग्य की शिक्षा देने वाली रचनाएँ ही घामिक काव्य कहला सकती हैं। इस हृष्टि से हिन्दी में कबीर श्रीर दादू श्रादि को ही घार्मिक कवि माना जा सकता है। तुलसीदास को हम इस श्रेणी में इसलिए स्वीकार कर लेते है कि उन्होंने नीति श्रीर मर्यादा-बद्ध राम के उदात्त चरित्र का चित्रए। किया हैं। शेषांश में हम सुर, मीरा भ्रादि की उन रचनाओं को भी घार्मिक काव्य कह लेते हैं जो भजनो के रूप में प्रचलित हो गई हैं तथा जिनमें किसी चरित्र-विशेष का उल्लेक नहीं। किन्तु जब श्रीकृष्ण के श्रीर गोपियों के चरित्रो की बात म्राती है, तब हमारे विद्वान् लोग पशो-पेश में पड़ जाते हैं। वे या तो कृष्ण-गोपी-चरित्र को श्रात्मा-परमात्मा का रूपक कहकर टाल देते हैं या फिर विरोधी मालोचना करने में प्रवृत्त होते हैं। 'ईश्वर की छीछालेवर' भीर 'राघा-कृष्ण' के सम्बन्ध में निकले हुए ध्यंग्यात्मक लेख हिन्दी के पत्र-पत्रिकाश्रो में प्रकाशित हो चुके हैं। ये दोनों ही दृष्टिकोए। सूरदासजी के काव्य ग्रीर उसकी कलात्मक विशेषताग्रों के ग्रध्ययन में विशेष रूप से बाधक हैं।

इनमें से पहला, जो श्रारम्भ से ही सारे चरित्र की रूपक मान लेता है, काव्य के द्वारा उत्पन्न किए गए चारित्रिक महत्त्व श्रौर उसके प्रभावों का श्रनुभव करने का भ्रवकाश ही नहीं देता। कवियों की कलाजन्य विशेषताएँ भ्रीर काव्य-जन्य उत्कर्ष प्रदर्शित ही नहीं हो पाते, क्योंकि हम तो पहले से ही मान बैठे हैं कि राधा ग्रौर कृष्ण में से एक ग्रात्मा है ग्रौर दूसरा परमात्मा। जहाँ मान ही लेने की बात हो, वहाँ किव और किव-कर्म की परीक्षा कैसे हो सकती है ? कवि-कवि में जो अन्तर है उसका आकलन कैसे किया जा सकता है और सच तो यह है कि उस दशा में काव्य और कला के अध्ययन की आवश्यकता ही क्या रह जाती है! इसी प्रकार दूसरा हिन्दकीए। जो केवल राधा स्रीर कृष्ण के चरित्रों का नाम सुनकर ही चौंक पड़ता है और भड़क उठता है, कवि की रचना-चातुरी श्रीर मनोभावना की सम्यक् परीक्षा के बिलकुल श्रायोग्य है। इसे एक प्रकार का असाहित्यिक हिन्टकोण कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी काव्य-गुणों के श्रतुसन्धान का प्रयास नहीं है। केवल कथा की बाहरी रूपरेखा सुनकर जो काव्य पर आक्रमण श्रारम्भ कर देते है उन्हें काव्य या कला-विवेचन कौन कहेगा ? कुमारी मरियम को कौमार्य में ही ईसा मसीह उत्पन्न हुए थे। अब यदि केवल इस ऊपरी बात को लें तो कितनी अविश्वसनीय और भ्रपवादजनक यह प्रतीत होगी। किन्तु इसी को लेकर ईसाई कलाकारों ने ससार की श्रेष्ट-कला-कृतियों--मूर्तियों श्रीर चित्रों का निर्माण किया है जिनके दर्शन से हृदय में पिवत्र भावना का प्रवाह वह चलता है । इस अवस्था में उस ऊपरी श्रीर श्रपवादजनक बात का क्या मूल्य रहा, श्रीर उसी को मुख्यता देने वाले व्यक्तियों की क्या वृक्तत हो सकती है ? कथा या कहानी तो बिना खराद का वह ऊबड़-खाबड़ पत्थर है जिस पर कलाकार श्रपना कार्य श्रारम्भ करता है। मूर्ति का निर्माण हो जाने पर जब हम उस कला-वस्तु के सामने उप-स्थित होते हैं तो क्या उस पत्थर की भी हमें याद श्राती है जिसे काट-छाँटकर सँवारा गया ग्रोर ग्रशेष परिश्रम व्यय करके मूर्ति बनाई गई है ? ग्रीर क्या मृतियाँ भी सब एक-सी ही होती हैं ? रचियता की मनोभूति जितनी ही प्रशस्त श्रीर परिष्कृत होगी, जितनी ही सूक्ष्म श्रीर उदात्त कल्पनाश्रों का वह भ्रधिपति होगा, साथ हो तराश के काम में जितना ही निपुण होगा-जितनी बारीकी से जितने गहरे प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखेगा, मानव-हृदय के रहस्यों को समक्तने ग्रौर तदनुकूल ग्रपनी कलावस्तु का निर्माण करने में वह जितना ही कुशल होगा, उसकी कला उतनी ही उत्तम ग्रोर प्रशंसनीय कही जायगी। कला-विवेचक का कार्य यह नहीं होता कि वह मूल कहानी या

कच्चे माल को देखकर ही कोई धारणा बना ले, अथवा अपने किन्हीं व्यक्तिगत संस्कारो और प्रेरणाओं से परिचालित होकर कोई राय कायम कर ले; बल्कि उसे कला-निर्माण-सम्बन्धी विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी, कवि द्वारा नियोजित प्रतीकों और प्रभावों का अध्ययन करना होगा और अन्ततः कवि की मूल समवेदना और मनोभावना का उद्धाटन करते हुए यह बताना होगा कि वह अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल अथवा असफल रहा है!

इस दृष्टि से हम सूरदास जी के काव्य का अध्ययन आरम्भ करेंगे। पाठकों को यह विदित है कि सूरसागर ही सूरदास जी का प्रमुख काव्य-ग्रन्थ श्रौर उनको कीर्ति का स्थायी स्तम्भ है। सूरसागर में यद्यपि श्रीमद्भागवत की कथा का श्रतुसरए किया गया है श्रीर भागवत के ही श्रनुसार इसमें भी बारह स्कन्व रखे गए हैं किन्तु वास्तव में सूरदास जी का सुख्य उद्देश्य श्रीकृष्ण के चरित्र का ही भ्रालेख करना था। इसीलिए उन्होने एक चौथाई से भी कम हिस्से में सुरसागर के ग्यारह स्कन्ध समाप्त करके शेष तीन-चौथाई से श्रिधिक भाग एक ही (दशम) स्कन्ध को पूरा करने में लगाना है। यही दशम स्कन्ध कुष्ण-चरित्र है, जिसमें कवि की काव्य-कला का सर्वाधिक विकास हुस्रा है। शेष स्कन्धों की रचना को हम परम्परा-पालन अथवा भूमिका-मात्र मान सकते हैं। कभी-कभी ऐसा देखने में आता है कि इन ग्यारह स्कन्धो में यत्र-तत्र बिखरे हुए ग्राख्यानों ग्रीर विचारों को लोग सुरदास जी की ग्रेपनी रचना ग्रीर श्रपने विचार मानकर उद्धृत करते हैं। वास्तव में सूरदास जी का स्वतन्त्र कौशल और उनकी निजी विचारणा यदि कहीं व्यक्त हुई है तो एक-मात्र दशम स्कन्ध में ही। शष सभी स्थल श्रिधकांश श्रीमद्भागवत के संक्षेप मात्र हैं। उनसे सूरदास का सम्बन्ध केवल श्रनुवादकर्ता का-सा है। इस वात को घ्यान में न रखने के कारए। ग्रक्सर ऐसे स्थलों श्रीर विचारों से सूरदास जी का सम्बन्ध जोड़ दिया जाता है जिनसे उनका कुछ भी वास्तविक सम्पर्क नहीं। इस गलतफहमी से बचने के लिए ही ऊपर का उल्लेख है।

सूरदास जी का काव्य यद्याप श्रीधकतर गीतिबद्ध है, पर साथ ही छोटे-छोटे कथा-प्रसंग श्रीर घटनाएँ भी गीतों के भीतर वर्णित हैं। यदि हम सूरसागर के दशम स्कन्ध को ही लें तो देखेंगे कि श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर उनके बाल्य श्रीर केशोर वय के चिरत्र तथा उनके मथुरा-गमन श्रीर कंस वध तक की मुख्य घटनाएँ भी वहाँ संगृहीत हैं। सूरदास जी के काव्य की एक विशेषता यह है कि उसमें एक साथ ही श्रीकृष्ण के जीवन की भांकी भी मिल जाती है श्रीर

श्रत्यन्त मनोरम रूप श्रीर भाव-सृष्टि भी। प्रायः मुक्तक गीत ऐसे प्रसंगों को लेकर रचे जाते हैं जिनमें कथा का कोई कम-बद्ध सूत्र नहीं मिलता, बिल्क कथा-श्रंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे विवरएगें का आश्रय लेना पड़ता है। गीत भाग में केवल रूप या सौन्दर्य श्रालेख के टुकड़े सूक्ष्म मान-सिक गितयाँ श्रथवा किसी विशेष श्रवसर पर उठने वाले मनोवेगों का प्रदर्शन ही प्राप्त होता है। स्थित-विशेष का पूरा विग्वर्शन भी करें, घटना-क्रम का श्राभास भी वें श्रीर साथ ही समुन्तत कोटि के रूप-सौन्दर्य श्रीर भाव-सौन्दर्य की परिपूर्ण श्रलक भी दिखाते जायँ; यह विशेषता हमें किव सूरदास में ही मिलती है। गोचारए। श्रथवा गोवर्द्धन-घारण के प्रसंग कथात्मक है। किन्तु उन कथाश्रों को भी सजाकर सुन्दर भाव-गीतों में परिणत कर विया गया है। हम श्रासानी से यह भी नहीं समभ पाते कि कथानक के भीतर रूप-सौन्दर्य श्रयवा मनोगितयों के चित्र देख रहे हैं श्रथवा मनोगितयों श्रीर रूप की वर्णना के भीतर कथा का विकास देख रहे हैं। इन दोनों के सिम्मश्रए। में श्रद्भुत सफलता सूरवास जी को मिली है।

कहीं कथोपकथन की नियोजना करके (जैसे दान-लीला में) श्रीर कहीं कथा की पृष्ठभूमि को ही (उदाहरणार्थ वन में विचरण, श्रथवा वन से क्रज का लीटना) गीत-रूप में सिज्जत करके समय, वातावरण श्रीर कथा-सूत्र का हवाला दे दिया गया है। सूरदास जी किसी नाटकीय स्थित-विशेष श्रथवा किसी ऐकान्तिक मनोभावना-विशेष से श्राक्षित होकर परिचालित नहीं हुए हैं। कृष्ण के सम्पूर्ण वाल-चरित पर ही वे मुग्ध हैं। फलतः, वे मुक्तक गीतों के श्रन्तर्गत सारे कथा-सूत्र की रक्षा करने में समर्थ हुए हैं। श्रवश्य जहां काव्य श्रधिक श्रन्तर्गुंख श्रीर मनोमय हो उठा है—जैसे वंशी के प्रति उपालम्भ, नेत्रों के प्रति श्रारोप, विरह, भ्रमर गीत श्रादि—वहां भाव ही कथा-रूप में परिएत हो गए हैं, कथा की पृथक् योजना वहां हम नहीं पाते।

ग्रब हम सूरसागर के ग्रन्य ग्रावश्यक ग्रंगों को छोड़कर मुख्य दशम स्कन्य का ग्रध्ययन ग्रारम्भ करें! वर्षा ऋतु भाद्र मास ग्रष्टमी की ग्रंधेरी ग्राघी रात को चन्द्रमा उदय होने के समय कृष्ण का ग्राविर्भाव होता है। सुरदास इस बात का उल्लेख करना नहीं भूले हैं कि ग्राकाश में चन्द्रोदय के समय भी ग्रंधेरा है, किन्तु पृथ्वी पर नवज्योति का ग्रागमन हुग्रा है। भक्ति-काव्य की परम्परा के ग्रनुसार कृष्ण का चार भुजा घारण करके ग्रवतार लेना सुरदास जी ने भी दिखाया है, किन्तु वह चतुर्भु ज मूर्ति भी शिश्च-स्वरूप में है ग्रीर उसके पृथ्वी पर ग्राते ही माता उन ग्रप्राकृतिक चिन्हों को खिपा देती है। बालक कृष्ण ग्रपने

प्रकृत रूप में हमारे सामने स्राते हैं। कला की दृष्टि से यह स्रलौकिक स्राभास एक क्षिएक स्रौर उपयोगी सभ्रम की सृष्टि कर जाता है। इतने गहरे वह नहीं पैठता कि माधुर्य को अनुभूति में किसी प्रकार का विक्षेप पड़े, यद्यपि उस माधुर्य की तह में ऐश्वर्य की एक हल्की स्राभा भी स्रपना प्रभाव डाले रहती है।

श्रसम्भव या श्रलौकिक की श्रप्राकृतिक स्मृति को श्रीर भी क्षीए। करने में सहायक होता है कृष्ण का उसी रात स्थानान्तरित होना, जन्म-स्थान छोड़कर गोकुल पहुँचाया जाना। रास्ते में कृष्ण की ज्योति का न छिपना श्रीर बढ़ी हुई यमुना का कृष्ण के पैर स्पर्श करते ही रास्ता दे देना, पिता वसुदेव की प्रसन्तता श्रीर उत्साह का सूचक है। साथ ही मानव-व्यापार में प्रकृति के सहयोग की कल्पना भी इसमें है।

ग्रसम्भव या ग्रलौकिक की ग्रप्राकृतिक स्मृति के स्थान पर उसकी एक सहज योजना कृष्ण के गोकुल ग्राने से हो जाती है। वह योजना है कृष्ण के ग्रयोनिज होने की। इसकी बडी नैसींगक ग्रीर कलात्मक प्रतिष्ठा की गई है। यह स्पष्ट ही इस प्रकार कि कृष्ण यशोदा के ग्रञ्जात नहीं हैं। योनिज सम्बन्ध न होने पर भी यशोदा के मन में परिपूर्ण पुत्र-भाव स्थापित होता है। वह इस प्रकार कि कृष्ण यशोदा की ग्रंगजा के स्थानापन्न होकर ग्राए हैं। यशोदा को इसकी सुध नहीं, किन्तु पाठक इसे जाने रहते हैं। इस द्विविधा के द्वारा काव्य-सौन्दर्य की वृद्धि होती है ग्रीर ग्राध्यात्मिकता ग्रपने सहज कलात्मक रूप में प्रतिष्ठित होती है।

,यशोदा का यह प्रौढ़ावस्था का पुत्र है जब कि माता यौवन की सीमा पर पहुँचकर ठहर चुकी है ग्रौर निराशा के साथ नीचे ढलना ग्रारम्भ कर रही है। इस सिन्ध-काल का स्पर्श करना कृष्ण-काव्य की एक वड़ी कलात्मक सूभ है। कृष्ण के प्रति श्रकेले ग्रौर बड़ी साथ के बाद पाये हुए पुत्र का प्यार उभर पड़ता है। कुमारी मिरयम का पुत्र यौवन के मनबींधे ग्रारम्भ का है ग्रौर यशोदा का पुत्र यौवन के अन्तिम ग्रवशेष क्षरा का है। युवती की प्रतिमा दोनों ग्रोर है—एक यौवन के इस पार, दूसरी उस पार। एक का पुत्र ग्राशा के पहले ग्रौर दूसरी का ग्राशा के परचात् प्राप्त होता है।

कृष्ण का व्यक्तित्व कुछ ग्रपने सहज सौन्दर्य से, कुछ माता के स्नेहातिरेक के कारण (ये दोनो ही नैसींगक श्रनुपात में है इसलिए काव्य के कलात्मक विकास में सहायक भी) तथा शेष कुछ पिता के ग्रामाधिपति होने के कारण (यह एक श्राकिस्मक श्रथवा सयोगसिद्ध प्रसग है, जिस पर श्रनावश्यक भार किव ने कभी नहीं चढ़ने दिया) प्रमुख रूप से सामने म्राता है भौर म्रन्त तक निसर्गतः प्रमुख ही रहता है। प्रमुखता तो काव्यों के सभी नायक-मात्र के लिए म्रावश्यक होती है। किन्तु कृष्ण की प्रमुखता कुछ ऐसी विशेषताएँ रखती है जो म्राध्यात्मिक काव्य के लिए म्रावश्यक है। इनमें सबसे पहली म्रौर मुख्य विशेषता है चरित्र के म्रन्तर्गत एक रहस्यात्मक पुट। रहस्यात्मक पुट तो जो भी जितना चाहे रख सकता है; किन्तु काव्य में मनोवंशानिक विश्वसनीयता भी म्रातश्य म्रावश्यक होती है। इन दोनों का सामञ्जस्य स्थापित करने में हो वामिक म्रथवा म्राध्यात्मिक काव्य की सफलता है। कोरे धर्मग्रन्थ मौर उन्तत धामिक काव्य में यही मुख्य मन्तर है कि एक में हमारे विश्वास को म्रसीम मानकर बरता जाता है भौर दूसरे में हमारे स्वस्थ मानसिक उपकरणों के साथ न्याय किया जाता है। लक्ष्य दोनों का एक ही होता है—चरित्र की म्रलीकिकता की नियोजना करना, किन्तु इन दोनों की प्रशालियों में सारा मन्तर हुन्ना करता है।

जिन ग्रसाधारण और क्षिप्रवेग से घटी प्रथम दिन की घटनाओं का विवरण हम दे चुके हैं, ग्रोर साथ ही जिन मानसिक परिस्थितियों ग्रोर प्रतिन्तियाग्रों का ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, उनके बाद कुष्ण-चरित्र की ग्रसाधरणता के लिए जमीन तैयार है, ऐसा कहा जा सकता है। देखना यह है कि वह ग्रसाधरणता ग्रथवा रहस्यात्मकता कितने नैसींगक रूप से प्रस्फुटित होती है। कृष्ण-जन्म की बधाई बज चुकी है ग्रीर विशेष उत्सव मनाये जा चुके हैं। ग्रन्नप्राशन ग्रीर जन्म-दिन की तिथियाँ बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुई हैं। दिन-भर गाँव भर की भीड़ नन्द के ग्रांगन में रहा करती है, बालक कृष्ण की क्रीड़ाएँ देखने के लिए गोपियो का ग्रावागमन लगा ही रहता है। नन्द का ग्रांगन मिणयों का बना है, खम्भे कचन के है, इतनी ग्रतिरिक्त सौन्दर्य-योजना ग्रांगन मिणयों का बना है, खम्भे कचन के है, इतनी ग्रतिरिक्त सौन्दर्य-योजना ग्रांगन सि खप जाती है।

तीन वर्ष बीतते-ही-बीतते कृष्ण ग्रारम्भ करते है चोरी, घर के भीतर नहीं, बाहर समाज में चोरी, गोपियों के घर-घर में माखन ग्रौर वहीं की चोरी ग्रौर उत्पात । चोरी सामाजिक घारणा में एक ग्रपराध है, पाप है । ग्रौर गोपिकाग्रों को रोज-रोज तंग करना भी कोई सदाचार नहीं । पर ग्राम के बातावरण ग्रौर गोपियों की मनस्थित में बालक कृष्ण की यह मूर्ति पाप-पुण्य-निर्निल्द दीख पड़ती है । चोरी करते हुए भी वे गोपियों के मोद के हें जु बनते हैं श्रौर ग्रपने उत्पातों द्वारा उनके प्रेम के ग्रधिक निकट पहुँचते हैं । पाप-पुण्य-निर्निल्द इस शुद्धाद्वेत की प्रतिष्ठा बिना चोरी किये कैसे होती ?

ग्रकमं के भीतर से पवित्र मनोभावना का यह प्रसार एक रहस्य की सृष्टि करता है। यह रहस्य प्रकृत काव्य-वर्णना का ग्रग बनकर ग्राया है. यही स्रवास की विशेषता है। भक्ति-काव्य का यह कौशल व्यान देने योग्य है।

कृष्ण के इस स्वाभाविक नटखटपन के साथ जिस रहस्य की सृष्टि हो गई है, किव समस्त काव्य मे उसकी रक्षा श्रोर प्रवर्द्धन करता रहता है। स्वाभाविकता में अलौकिकता का विन्यास सूरदास की मुख्य काव्य-साधना है। इस साधना में सर्वत्र वे सफल हो हुए हों, यह नहीं कहा जा सकता; कहीं-कहीं वे किव्यों में भी फँस गए हैं, वहाँ काव्य का मनोवैज्ञानिक सूत्र खो गया है; फिर कहीं-कहीं वे परम्परा-प्राप्त 'मान' श्रादि के विस्तृत विवरणों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनका रहस्यात्मक पक्ष नीचे दब गया है, ऊपर श्रा गई है कोरी श्रीर स्थूल शृङ्गारिकता। मैं इन स्थलों को सूरदास के काव्य की श्रांत्रिक श्रसफलता मानता हूँ, किन्तु सफलता के स्थल श्रसफलता से कहीं श्रिधक हैं।

यहाँ मैं ग्रसफलता के कुछ हवाले दूंगा। कृष्ण के बाल्य-चरित्र में कतिपय राक्षसों श्रीर राक्षसिनियों के वध किये जाने के श्राख्यान मिलते हैं। कतिपय विद्वानों ने इन ब्राख्यानों में कृष्ण की शक्तिमत्ता का तिदर्शन पाया है। जब से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने शक्ति, सौन्दर्य श्रोर शील की पराकाष्ठा राम के चरित्र में दिखाई है, तब से लोगों ने समभ लिया है कि ये तीनों गुण काव्य-चरित्रो के लिए भ्रनिवार्य हैं भ्रोर जहाँ कही ग्रवसर श्राए इनकी ग्रोर इंगित कर देना चाहिए। यह भ्रान्ति कला की विवेचना में श्रत्यधिक बाधक हुई है। केवल शक्ति की, सौन्दर्य की अथवा शील की पराकाष्ठा दिखाना किसी काव्य का लक्ष्य नहीं हो सकता। काव्य का लक्ष्य तो होता है, रस-विशेष की प्रतीति या अनुभूति उत्पन्न करना। इस काव्य-लक्ष्य को भूल जाने पर काव्य का समस्त कलात्मक श्रीर मनोवैज्ञानिक श्राधार उह पड़ता है। फिर तो किसी पात्र में किन्ही गुर्गों की योजना कर देना—वे गुण चाहे काव्य-शैली से प्रभावोत्पादक श्रथवा विश्वसनीय बनाये जा सके हो या नहीं--कवि-कर्म समका जाने लगता है। वह कलात्मक ग्रौर काव्यात्मक हास का लक्षण है। कृष्ण के साथ बाल्यावस्था में राक्षस-वध की जो अलौकिक लीलाएँ जुड़ी हुई हैं, जब तक उनका सकेतात्मक मानसिक श्राधार नहीं मिलता, तब तक काव्य की दृष्टि से उनका क्या मूल्य है ? कोई यह नहीं कह सकता कि कृष्ण ने वास्तव में वे कार्य नहीं किये थे, किन्तु काव्य-कृति के लिए यह श्रावश्यक हो जाता है कि ग्रसम्भव के ग्राघार पर वह ग्रपना कार्य ग्रारम्भ न करे। प्रतीति के लिए उन मानस-सूत्रों का संग्रह ग्रावश्यक है जो उन घटनाग्रों

को विश्वसनीय ही नहीं, वास्तविक भी बना सकों। काव्य में किसी चरित्र के साथ, किमी गुए। की पराकाष्ठा नियोजित करना पर्याप्त नहीं है; उसकी प्रतीति की परकाष्ठा भी नियोजित करनी होती है।

कई राक्षस पक्षी, बछड़े, गधे श्रौर श्रांधी श्रादि का वेश बनाकर श्राए थे, कृष्ण के द्वारा उनका पछाड़ा जाना स्वाभाविक रूप से चित्रित है; पर कितपय श्राख्यानों में सूरदास जी ने परम्परा का पालन-भर कर दिया है, कथा को कला का स्वरूव देने की चेष्टा नहीं की। ब्रह्मा द्वारा बछड़ों के हरे जाने पर नये बछड़े श्रीर गोप-बालक उत्पन्न करने वाला श्राख्यान, पूतना-वध तथा ऐसे ही श्रन्य कितपय प्रसंग श्रपना सम्यक् मनोवैज्ञानिक श्राधार सूर के काव्य में नही पा सके है। इन्द्र का देवताश्रो-सिहत कृष्ण के पास वज श्राना केवल पौराणिक चित्रण है।

इसी प्रकार सूरदास जी के द्वारा चित्रित गोपिका-मान-प्रसंग को भी लीजिए। सूरदास जी ने उसका मूलगत रहस्यात्मक श्राक्षय खूब श्रच्छी तरह समका था। उन्होने स्रारम्भ में बड़े सुन्दर ढग से इस रहस्य की सूचना दी है। राधा का मान वास्तव में भ्रान्ति-मूलक था। उन्होंने कुष्ण के हृदय में अपनी परछाहीं देखकर यह समभ लिया कि इनके हृदय में कोई दूसरी गोपी बसती है। बस इसी कल्पना के भाधार पर वे रूठ गईं। कवि का प्रारम्भिक भ्राक्षय यह दिखाना रहा है कि गोपियाँ राघा की हो परछाही या प्रतिरूप हैं। कृष्ण का उनसे सम्पर्क राधा के प्रति ही. सम्पर्क है। सोलाह हजार एक सौ ग्राठ गोपिकास्रो से कृष्ण का सम्बन्ध दो दृष्टियों से प्रदिशत है। एक तो कृष्ण के प्रेम की व्यापकता श्रीर सार्वजनीनता दिखाने के लिए (जिसमें ऐन्द्रिय भाव सस्कृति और कलात्मक उद्यमों, नृत्य, गीत श्रादि में लीन हो जाय) श्रीर दूसरा कृष्ण-चरित्र को निसर्गतः रहस्यात्मक ग्रथवा श्रलौकिक स्तर पर पहुँचाने के लिए। किन्तु हुन्ना क्या ? हुन्ना यह कि काव्य में कृष्ण का बहुनायकत्व ही **अधिक उभर उठा है। रहस्यात्मक पक्ष पिछड़ गया। कृष्ण एक-एक रात एक-**एक गोपी के साथ व्यतीत करते श्रीर प्रातःकाल रक्तिम नेत्र, विचित्र वेश बना-कर दूसरी गोपिका के घर पहुँचते हैं। वहाँ उनका जैसा स्वागत होना चाहिए वंसा ही होता है ! फलतः, यहाँ कृष्ण थोड़ी सी निर्लज्जता भी धारण करके स्थित का सामना करते हैं। एक तो इस प्रसंग को इतना अनावश्यक विस्तार दे दिया गया है कि मूल भाव सँभाले नहीं सँभला श्रौर दूसरे इसकी 'वर्णना में रहस्यात्मक् व्यभिचार (सब गोपिकाश्रों से, जो वास्तव में एक ही गोपी की प्रतिरूप हैं, समान प्रेम) ने स्थूल जारत्व का रूप धारए कर लिया है। मेरे

विचार से सूरदास की कला इस प्रसंग में उस उच्च उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकी है जिसके लिए इस प्रसंग की नियोजना की गई थी। यहाँ वह अपने उच्च लक्ष्य और समुन्नत मानसिक घरातल से स्खलित हो गई है।

इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि इस प्रसंग को यहाँ रखनं का उद्देश्य केवल कृष्ण की इस प्रतिज्ञा की पूर्ति करना है कि जो कोई उन्हें जिस भाव से भजता है उसको वे उसी भाव से मिलते हैं। सव गोपिकाश्रो ने मिलकर उन्हे पित रूप में भजा था; इसिलए सबके प्रति वे समान व्यवहार दिखाना चाहते है। किन्तु इस प्रतिज्ञा को इस हद तक खींचना ठीक न होगा कि काव्य में कृष्ण व्यभिचारी श्रीर कामुक के रूप में दिखाई देने लगें। गोपिकाश्रो की कामना-पूर्ति वड़े सुन्दर, स्वाभाविक श्रीर रहस्यात्मक रूप में रासरचना द्वारा हो चुकी थी। बाह्य ऐन्द्रिय सम्बन्ध को शब्दशः पूर्णता तक पहुँचाना सुरदास-जैसे उच्चकोटि के किव का लक्ष्य नहीं हो सकता। मालूम होता है उस युग की वहु-पत्नी-प्रथा के दुष्परिगाम से सूरदास जी का काव्य भी कोरा न रह सका।

किन्तु ऐसे स्थलों को हम अपवादस्वरूप ही ले सकते हैं। मुख्यतः सूरदास जी की कला उदात्त मानिसक भूमि पर खड़ी है। अवश्य कई वार राघा और कृष्ण के प्रेम-प्रसगों में शारीरिक संयोग की भी चर्चा आई है (हमारे देश के कवियों ने प्रेम के इस परिपाक को स्वाभाविक मानकर स्वीकार किया है, 'रोमांटिक' ढंग से किनारा काटने की प्रया उनकी नहीं थी) पर ये स्थल, काव्य में अन्य स्थलों की भाँति ही प्रसगतः आ गए हैं, इनके लिए कतिपय अतिवादी कवियों की भाँति कोई खास तैयारी सूरदास जी ने नहीं की है।

मेरी अपनी घारणा यह अवश्य है कि सूरदास जी को ऐसे स्थल वचा जाने चाहिए थे, अथवा संकेत से काम ले लेना था; क्योंकि धार्मिक काव्य के रचियता को सामाजिक मर्यादा अधिक वरतनी होती है। फिर भी मै यह कहूँगा कि स्नायुश्रों को विकृत कर देने वाली आजकल की दीर्घसूत्री अनुराग चर्याओं की अपेक्षा सूरदास जी का उपक्रम फिर भी चुरा नहीं। अवश्य उन्हें प्रेम या अनुराग की यह परिणित दिखाने से कोई नहीं रोकता। (बिल्क यह आज के समाज के लिए किसी अंश तक उपयोगी भी है); किन्तु शिष्टाचार के विचार से ऐसे प्रसगों को मर्यादा की सीमा रखना था। सर्वत्र सूरदास जी ने ऐसा नहीं किया है, उनके समय की काव्य-परिपाटी में, जान पड़ता है, इस प्रकार कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

ऐसे ही, चीर-हरएा के श्रवसर पर कृष्ण के मुख से गोपियों से यह कह-

लाना कि तुम हाथ ऊपर करके जल से निकलो श्रौर श्रपने-श्रपने वस्त्र लो, सूर-दासजी की सुरुचि का परिचायक नहीं है। सच्चे प्रेम की श्रगोपनीयता प्रकट करने के लिए किव के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, यह मैं नहीं कह सक्रांगा। उनके उद्देश्य के सम्बन्ध में शंका न रखते हुए भी यहाँ उनकी शैली को मैं निर्दोष नहीं कह सकता।

पर जैसा कि मै कह चुका हूँ, ये इने-गिने स्थल अपवादस्वरूप ही है और सूरदास जी के बृहत् काव्य पर कोई गहरा धब्बा नहीं लगाते। जो धब्बे हमें आज की हिन्द से दीख भी पड़ते है वे सम्भव है किसी युग-विशेष में क्षम्य भी हों। कम-से-कम यह तो कोई नहीं कह सकता कि सूरदास जी के काव्य में वित्रित राधा और कृष्ण का प्रेम अतिरिक्त भावात्मक उद्रेक या उवाल का छोतक है अथवा उसमें निःशक्त कामुकता या दिमत वासना के लक्षण हैं। यदि यह त्रुटि नहीं है तो और सब आरोप गौण हो जाते हैं। यदि अनुरांग के आरम्भ में तीन्न आकर्षण, ऐकान्तिक मिलनेच्छा और सामाजिक मर्यादालंघन की प्रेरणाएँ काम करती हैं तो प्रथम मिलन के पश्चात् तत्काल ही राधा में प्रेमगोपन-चातुरी, वाग्विलास आदि की सामाजिक भावना जाग्रत हो जाती है जो प्रेम के स्वस्थ विकास का परिचायक है।

श्रव में कृष्ण की माखन-चोरी वाले प्रसंग पर छूटी हुई सूरसागर की श्रपनी सरसरी श्रालोचना के सूत्र को फिर से पकड़ लूँ। मैं कह चुका हूँ कि यह प्रसंग जहाँ एक श्रोर गोपियों के स्नेह की सहज धारा प्रवाहित कर देता है वहीं यह पाप-पुण्य निलिप्त कृष्ण के उपास्य श्रोर रहस्य शुद्धाद्वैत बाल-रूप का भी उद्घाटन करने में सहायक हुआ है।

इसके पश्चात् सूरदास जी निरन्तर नायक (कृष्ण) का सहज श्रीर साथ ही रहस्यमय गौरव दिखाते हुए काव्य श्रीर उपासना की दोहरी श्रावश्यकता-पूर्ति करते गए हैं। माखन-चोरी का ही वयः प्राप्त स्वरूप कृष्ण की दान-लीला में दिखाई देता है। यहाँ प्रोम-कलह के खुले हुए दृश्य हमें दिखाई देते है। कृष्ण के दिख-दान (दिख पर लगने वाला कर) माँगने पर गोपियो को कृष्ण से उलभने, वाक्युद्ध करने, धमकी देने श्रीर बदले में धमकी पाने का श्रवसर मिलता है। श्रन्त में एक श्रोर राधा श्रीर उनकी सब सिखयां तथा दूसरी श्रोर कृष्ण श्रीर उनके सब सखा खुलकर श्रापस में कहा-सुनी करते हैं। हाथा-पाई की नौवत भी श्राती है पर श्रन्त में गोपी-दल सखा-समेत कृष्ण को भरपूर माखन-दिख-दान कर, श्रपने सामने भोजन करा निवृत्त होता है। गोपियों के प्रोम की यह दूसरी बड़ी स्वीकृति कृष्ण ने दी है। इसके पूर्व ही राधा का कृष्ण से परिचय-समागम हो चुका है। राधा की भावी सास (यशोदा) ने उसकी माँग गूँथी श्रीर नई फरिया (विना सिला लहुँगा) भेंट की है। श्रांचल में मेवे डाले हैं। राधा की माता को पुत्री के सामने गाली दी (विनोद-वचन कहे) श्रीर पिता को भी, जिस पिछले का बदला वह राधा के द्वारा ही पा चुकी है। फिर उसने सूर्य की श्रीर शांचल पसारकर उनसे श्राशीवाद माँगा है कि नई दम्पति का कल्याग हो।

इस रमणीय प्रेम श्रीर गार्हस्थ्य प्रसंग को पुनः रहस्य की श्राभा से अनु-रंजित करने के लिए सुरदास जी ने समस्त कुमारिकाश्रों से कात्यायनी व्रत कराया श्रीर पित-रूप में कृष्ण को पाने की कामना करके कार्तिक चतुर्दशी को उपवास श्रीर रात्रि-जागरण के पश्चात् पूर्णमासी को यमुना-स्नान करते हुए दिखाया है। यही श्रवसर चीर-हरण का है।

भागवत् में राघा का व्यक्तित्व परिस्फुट नहीं हो पाया है, इसलिए वह व्यक्तिगत प्रेमालाप, वैवाहिक लोकाचार ग्रावि का भ्रवसर ही नहीं ग्राया। बिना व्यक्तित्व के प्रेम की प्रगाढ़ता कैसे प्रकट होती? सुरदास जी ने इस ग्रंश की सम्यक् पूर्ति की ग्रौर फिर भागवत् की ही भाँति उपास्य कृष्ण की भी स्थापना कर दी। जिस कौशल के साथ राघा ग्रौर कृष्ण के एकनिष्ठ, व्यक्तिगत, प्रगाढ़ प्रेम-सम्बन्ध को सामूहिक स्वरूप सूरदास जी ने दिया है, कृष्ण की प्रेममूर्ति को जिस चातुरी के साथ सयाज-व्यापी ग्राराधना का पात्र बना दिया है, धार्मिक काव्य के इतिहास में उसके जोड की कोई वस्तु शायद ही मिले।

कृष्ण के सौन्दर्य को राघा की श्रनुरक्त दृष्टि ने रहस्यमय बना दिया है, गोपियां जब कि कृष्ण के श्रंग-श्रंग के सौन्दर्य का वर्णन करती हैं तब राघा कहती है मैंने तो कृष्ण को देखा ही नहीं। एक श्रंग पर दृष्टि पड़ते ही श्रांखें भर श्राती हैं। सारे श्रगों को देखने की कौन कहे ? उनके श्रंगों पर कभी निगाह हो नहीं ठहरती। सौन्दर्य भी प्रतिक्षण श्रौर ही रूप घारण कर लेता है। यह रहस्यमय सौन्दर्य-दर्शन है, जिसकी शिक्षा गोपियां राघा से लेती हैं।

राधा तो कृष्ण-प्रेम की प्रयोगकर्त्री हैं। वे स्वतः प्रेम की ग्राकर हैं। किन्तु सुरदास जी का प्रयोजन एक-मात्र ग्राकर से ही नहीं सिद्ध होता; वे घर-घर उस ग्राकर का प्रसार भी चाहते हैं। एतदर्थ राघा की सिद्धयों की नियोजना की गई है, जो प्रयोगकर्त्री राधा के सन्देश को शतशः प्रणालियों से सारी दिशाओं में फैला देती हैं। ब्रज की रज-रज में कृष्ण-प्रेम की सुगन्धि व्याप्त हो गई है। भिवत की बेल इसी रज में से ग्रंकुरित होती, बढ़ती ग्रोर छा जाती है।

राधा श्रीकृष्ण की भक्त हैं श्रयवा प्रेमिका ? सूरसागर में वे सर्वत्र कृष्ण की समानाधिकारिणी प्रेमिका हैं। उनकी श्री-शोभा पर कृष्ण मुग्ध है। कृष्ण के रूप-लावण्य पर राधा रीझी हैं। क्या यह भिक्त का सम्बन्ध है ? नहीं यह प्रेमी-प्रेमिका का सम्बन्ध है। किन्तु इसी प्रेमी-प्रेमिका-सम्बन्ध का जब समाजीकरण होता है, जब प्रत्येक गोपी राधा बनकर कृष्ण की श्राराधना करती है तब स्वभावतः भिक्त का श्रागमन होता है। प्रेमी कृष्ण के द्वारा ही श्राराध्य कृष्ण की स्थापना सूरदास जी ने जिस सुचारू कोटि-क्रम से कराई है, वह काव्य-जगत् में एकदम अनोला है।

रास वह स्थल है जहाँ प्रेमी-प्रेमिका का सम्बन्ध समाज-व्यापी होकर रहस्यमयी भिवत में परिएत हो जाता है। श्रीकृष्ण सहस्रो गोपिकाग्रों के साथ रास में सम्मिलित होते और सबकी कागना-पूर्ति करते हैं। यहाँ प्रेमिका की व्यक्तिगत सम्बन्ध-धारएा। श्रीर तज्जन्य गर्व का निराकरण भी किया गया है। राधा यह सम्बन्ध-धारएा। रखती थीं, इसलिए कृष्ण कुछ काल के लिए अन्त-ध्यान हो जाते हैं। जब राधा का यह गर्व दूर होता है तब कृष्ण पुन उनके सामने जाते हैं।

प्रेमी-प्रेमिका-सम्बन्ध की यह अन्तिम परिएाति ध्यान देने योग्य है। यह ध्यिवतगत सम्बन्ध का पूर्ण समाजीकरण है, जिसे हम भिवत कह सकते हैं। रास में असख्यों गोपियों का भाग लेना, नृत्य-गीत आदि के द्वारा सबकी कामना-पूर्ति, रहस्यमय रूप से सारी मंडली का कुष्ण-केन्द्र से सम्पृक्त होना और फिर रास में कृष्ण के वंशी-वादन का प्रभाव—पाषाएगों का द्वित होना, यमुना की गित का स्तंभित होना, चन्द्रमा का ठहर जाना—सभी एक ही लक्ष्य की ओर इगित करते है; सान्त का अनन्त में, व्यष्टि का समिष्ट में पर्यवसान। इसिलए कृष्ण का रास अनन्त कहा गया है। यह वह आदर्श स्थित है जिसमें पूर्ण सामरस्य की स्थापना हो गई है, विक्षेप का कहीं अस्तित्व नहीं। संकीर्णता के हेतुभूत गर्व और अहंकार गलित हो गए हैं, धुलकर बह गए हैं और धुलकर निकली है दुग्ध-धवल शरच्चित्रका में सब और छिटक रही उज्ज्वल कृष्ण-भिता।

यह न समभाना चाहिए की हम श्राये दिन बाजारों में रास-लीला-सम्बन्धी जो भद्दें चित्र देखा करते हैं, वही सूरदास का भी रास है। रास लाम तो दोनों में समान है; किन्तु उसके श्रंकन में सूरदास जी की समता करना साधारण चित्रकारों का काम नहीं। रास की वर्णना में सूरदास जी का काव्य परिपूर्ण श्राव्यातिमक ऊँवाई पर पहुँच गया है। केवल श्रीमद्भागवत की परम्परागत

अनुकृति किव ने नहीं की है, वरन् वास्तव में वे अनुपम आध्यात्मिक रास से विमोहित होकर रचना करने बैठे हैं। उन्होने रास की जो पृष्ठभूमि वनाई है, जिस प्रशान्त और समुज्ज्वल वातावरण का निर्माण किया है, पुनः रास की जो सज्जा, गोपियों का जैसा संगठन और कृष्ण की भ्रोर सबकी दृष्टि का किन्द्री-करण दिखाय। है और रास की वर्णना में संगीत की तल्लोनता और नृत्य की बंधी गित के साथ एक जागरूक आध्यात्मिक मूर्चना, अपूर्व प्रसन्नता के साथ प्रशान्ति और दृश्य के चटकीलेपन के साथ भावना की तन्मयता के जो प्रभाव उत्पन्न किए हैं, वे किव की कला-कुशलता और गहन भ्रंतद्र ष्टि के द्योतक हैं। उनके काव्य-चमत्कार की तुलना में वाजारू वित्रों को रखना, मिण्यों का मूल्य भूठे मोतियों द्वारा आकान है।

रास के पश्चात् विशेषतः मान का वर्णन किव ने किया है, जिसके सम्बन्ध में हम अपर उल्लेख कर चुके हैं। मान का हेतु है राघा का भ्रन्य गोपियों से भ्रपने को पृथक् समभ्रना, जब कि किव की रहस्योन्मुख कला में वे राधा की प्रतिच्छाया-मात्र हैं। इस लीला का भ्राशय इस रहस्य को मुखरित करना ही था; किन्तु वर्णन की श्रतिरंजना में किव का मूल उद्देश्य विलुप्त हो गया श्रीर राधा की भ्रान्ति के स्थान पर कृष्ण का श्रपराधी रूप ही उभर श्राया है! निश्चय ही यह किव की भावना के श्रनुष्ट्य सृष्टि नहीं है।

कला की दृष्टि से मान-प्रसंग का एक दूसरा प्रयोजन राघा के व्यक्तित्व की, विशेषतः उसके सौन्दर्य की प्रतिष्ठा करना भी हो सकता है—वह सौन्दर्य जिसका आकर्षण कृष्ण को भी विश्वान्त कर देता है (गोपियों की तो हस्ती ही क्या?)। और वह व्यक्तित्व, जिसके सामने कृष्ण भी भुककर प्रार्थी होते हैं। किन्तु इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए यह उपयुक्त अवसर नहीं कहा जा सकता। इसमें राघा का सौन्दर्याकर्षण यद्यपि प्रमुख हुआ है, किन्तु उससे भी प्रमुख हो गई है उनकी गोपियों की प्रति ईर्ष्या। क्या कि का यह उद्देश्य (ईष्यां को प्रमुखता देना) हो सकता है?

उच्च कला और सौन्दर्य-स्थापना की दृष्टि से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, यद्यपि एक प्रकार के श्रद्धालु यह कहेंगे कि राघा की ईष्या उनके श्रन्य गोपियों की श्रपेक्षा सुन्दर सज्जा करने श्रीर कृष्ण-प्रेम की एकान्त श्रिषकारिणों बनने में सहायक हुई है। उस समर्थक वर्ग को दलील भी हम सुन चुके हैं जो यह कहता है कि प्रत्येक गोपी ने जिस-जिस भाव से कृष्ण को भेजा उसकी पूर्ति उन्होंने को। उन्हों में के कुछ यह भी कहेंगे कि बिना शारीरिक संयोग के गोपियों में उस विरह की जागृति दिखाना सम्भव न था

जो कृष्ण के मथुरा-गमन के पश्चात् समस्त बज में छा गया है। इस प्रकार की विचारणा उस विशेष वर्ग की है जो तांत्रिक रहस्यवादी पद्धितयों का श्रनुयायी है। मेरे विचार से श्रेष्ठ कला श्रीर दर्शन की श्रावश्यकताएँ इससे भिन्न है।

मंगन-मोचन के बाद ही वसन्त श्रीर होली के श्रवसर श्राते हैं, जितमें सामूहिक गान, वाद्य श्रीर छीना-भपटी के चटकीले श्रीर रंगीन दृश्य दिखाई देते हैं। इसके पश्चात् सागर-स्नान श्रीर स्नानान्तर स्वच्छ नूतन वस्त्र धारण करना श्रीर फिर पुष्पमालाश्रों से श्राच्छादित स्वर्ण-हिडोल में गोपियो से परिवेदित राधा-कृष्ण की भूलती हुई ऐश्वर्यशालिनी भाँकी। यहीं कृष्ण की बज-लीला समाप्त होती हैं। पर्दा गिरता है। श्रशान्त श्रोजस्विता श्रीर प्रसन्न समादर के प्रभाव लेकर दर्शक-मंडली (बज की गोप-गोपियाँ) घर लोटती हैं।

इस श्रवसर पर जब बज में सब श्रोर सुख समृद्धि छा गई है श्रौर हिंडोलस्थित राधा-कृष्ण की किशोर मूर्ति चरम श्राकर्षण का विषय बन चुकी है, एक
ऐसी निष्क्रियता श्रौर श्रात्मिनद्रा की सम्भावना है जो स्वभावतः ऐसी परिस्थित में उत्पन्न होती है। शेषशायी भगवान् नारायण के-से दिव्य किन्तु
प्रस्थिर श्रौर गतिहोन स्वरूप का उद्घाटन करना सूरदास की कला का लक्ष्य
नहीं था, नहीं तो वे इसी स्थान पर श्रपना काव्य समाप्त कर देते। पर वे सारे
बज-मण्डल को चौंका देते हैं, कृष्ण के मथुरा जाने की सूचना देकर। श्रसम्भावित रूप से एक ऐसा भोंका श्राता है जो सुख के प्रशांत पारावार को दुःख की
तरंगों से श्रभिभूत कर देता है। सब-के-सब चिकत हो रहते हैं श्रौर कर्त्तच्य
शून्य होकर क्षोभ के महानद में डूबते-उतराते है। काव्य में जीवन की प्रगति
का यही स्वरूप है। कृष्ण का कार्य श्रब बज में नहीं, मथुरा में है। इसलिए वे
समस्त काम्य-सम्बन्धो श्रौर प्रेम-बन्धनो को दूसरे ही क्षिण तोड देने को (हृदय
पर पत्थर रखकर) तैयार हो जाते है।

विजय का पूर्ण विश्वास प्रतिक्षण मन में रखते हुए भी (अर्थात् भीतर से निश्चित होते हुए भी) बाहर विकट सघर्षों का सामना कृष्ण को करना पड़ता है। वे सच्चे अर्थ में क्रांतिकारी का आ्रात्म-विश्वास और उसी की-सी कष्ट-सहिष्णुता लेकर इस नये नाट्य में प्रवेश करते हैं। अदने-से-अदना कार्य वे अपने हाथो करते हैं (क्योंकि वे किसी समृद्ध सेना के नायक नहीं, नये क्रांतिकारी हैं) और अदनी-से-अदनी बात सुनने को तैयार रहते हैं। सुरसागर के इस प्रसग को देखने पर इसकी अद्भुत समानता उन रचनाओं से देख पड़ती हैं, जिनमें प्रचलित समाज-व्यवस्था अथवा राज-व्यवस्था के विरद्ध क्रांतिकारी चरित्रों की अवतारणा की गई है। रजक के साथ कृष्ण का भगड़ा, उससे कपड़े छीन-

कर अपने साथियों को पहनाना (बहाना यह कि राजा के दरबार में मैले कपड़ें पहनकर कैसे जायें!) पाश्चात्य ऋांतिकारी प्रसंगों की याद दिलाता है। मल्ल-युद्ध के पूर्व कूबरी का मिलना थ्रौर तिलक सारना एक ऐसा विचित्र ग्रौर शुभसूचक मनोवैज्ञानिक उपादान है जो ग्राधुनिक ऋांतिसूलक रचनाश्रों में भी किसी-न-किसी रूप में मिल जाता है। कंस-बध के पश्चात् कृष्ण सबसे पहले कूबरी के घर जाकर ही उसका स्वागत-सत्कार ग्रहण करते हैं। कंस के दुरा-चारों के भार से दबकर ही मानो वह कूबरी हो गई थो ग्रौर कृष्ण के श्राते ही वह सुन्दर ग्रंगो वाली हो जाती है!

यहाँ, बज में कृष्ण कितने कोमल प्रेम-तन्तुश्रों को छिन्त-भिन्न कर गए हैं, इसका कुछ प्रन्वाज गोपियों की विरह-कातर पुकार से लग सकेगा। श्राज के समीक्षक को यह एतराज है कि कृष्ण के कुछ मील दूर, मथुरा जाने पर गोपियों के रोने-थोने का इतना बड़ा पर्वारा सूरदास ने क्यों तथार किया ? यही नहीं, सूरसागर काव्य के जो सर्वोत्कृष्ट स्थल हैं - वंशी को लक्ष्य करके दिये गए सेकड़ो उपालंभ, जिनमें सूक्ष्म प्रेम-भावना भरी हुई है; नेत्रों पर किये गए अनेकानेक आरोप, जिनमे रहस्यात्मक सौन्दर्य-व्यञ्जना है; इन आलोचकों को व्यर्थ की मानसिक उधेड्-बुन और एक अतिभावुक युग का काव्यावशेष समक पडता है। किन्तु यह समक एकदम भ्रांत है। ग्रसल में इन्हीं वर्णनाथ्रों मे जो कवि की उत्कृष्ट तल्लीनता भ्रोर सुक्स मानसिक पहुँच तथा श्रिधकार की द्योतक. है, कवि ने कृष्ण के रहस्यमय स्वरूप का निर्देश किया है, वह स्वरूप जो भिवत का ग्राधार ग्रीर भक्तों का इष्ट है। भिवत ग्रीर भक्त का नाम सुनकर कोई मिण्या धारएगा नहीं बना लेनी चाहिए। मैं कह चुका हैं कि व्यक्तिगत प्रेम का सामृहिक सामाजिक स्वरूप ही भिवत है और साथ ही मै कवि स्रवास की उन काव्य-चेष्टाग्रो की भी कुछ सूचना दे चुका हूँ जिनमें उन्होंने इस समाज-व्यापिनी कृष्एा-भिनत की नियोजना की है। इन्हीं चेक्टाग्रो के सर्वश्राठ श्रंश वे है जिन्हें उपर्युक्त श्रालोचक मानसिक विज्नम्भगा कहकर टाल देना चाहते हैं। पर इस प्रकार वे टाले नहीं जा सकेंगे । व्यक्त सौंन्दर्य की जो अन्यक्त ग्रीर निगृढ़ ग्रन्तर्गतियाँ कवि ने दिखाई हैं, वे कृष्ण को रहस्यमय स्वरूप प्रदान करती है। इसी रहस्यमय स्वरूप से उपास्य कृष्ण की प्रतिष्ठा होती है। जो प्रेम-प्रसंग व्यक्तिगत ग्रीर बाह्य घटनाग्रों से प्रकट हैं उनका उपयोग भी कमकाः स्रनिवंचनीय, रहस्यमय, सामूहिक प्रेम (भक्ति) की 'स्रिम-व्यक्ति के लिए ही होता है। सूरवास की यही मुख्य काव्य-साधना है।

बज रहते, कृष्ण का जो प्रेम, गोवियो में इधर-उधर बिखरा था, ग्रब

उनके मथुरा जाने पर, वह छनकर एकत्र हो रहा है। गोपियों के विरह-गीतों में उसका समाज-व्यापी स्वरूप घारण करना जारी है। मिलने के श्रवसर पर जो रहे-सहे भेद-भाव थे, वे भी श्रव मिट गए हैं (जिन लोगों ने यह शंका की है कि सूरसागर में सोलह हजार गोपिका-सहचरियों से कृष्ण का प्रेम-सम्बन्ध क्यों दिखाया गया है, उन्हें ऊपर के उत्तर से समाधान कर लेना चाहिए)। प्रेम-भावना श्रपना रहस्यमय सामाजिक स्वरूप धारण कर रही है।

श्रीर जब उद्धव निर्गुण का संदेश लाते हैं श्रीर गोपियाँ श्रमर को सम्बो-धित करके उन्हें मर्म-स्पर्शी उत्तर देती हैं, तब तो रहस्य खुल ही जाता है। गोपियां निर्गुण ब्रह्म का तिरस्कार क्यों करती हैं ? क्योंकि वे जिसकी प्रेमिका या उपासिका हैं, वह निर्गुण से क्या कम है! निर्गुण से क्या कम सुन्दर है, क्या कम श्रेष्ठ है! जिसको योगी योग द्वारा समाधि साधकर प्राप्त करते हैं उसे ही (नामान्तर से) गोपियों ने प्रेम-परिचर्या से प्राप्त किया है। क्यों वे इसे छोड़कर उसे लें ? क्या विशेषता है उसमें जो इसमें नहीं है ? क्या रहस्य है उसमें जो इसमें नहीं है ? जो विशेषण उसके साथ लगते है वे सब इसके साथ भी लगते हैं। यह कोई व्यक्ति कृष्ण नहीं; यह तो रहस्यमयी परम सत्ता, परम उपास्य ही कृष्ण हैं। श्रीर यहीं सूरदास जी की श्रारम्भिक प्रतिज्ञा सार्थक हो जाती है:

"ग्रविगत गति कछु कहत न ग्रावै।

सब विधि ग्रगम विचारिंह ताते सूर सग्रन पद गावै।।"

श्रविज्ञात निर्गुरा के समकक्ष विज्ञात सगुरा कृष्टा के रहस्यमय पद सूरदास सुनाते हैं।